### राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान सम्पादक

डॉ. फतहांसह, एम. ए., डी. लिट्.

[निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर]

ग्रन्थाङ्क १०६

विद्यावाचस्पति-श्रीमधुसूदनशर्मप्रग्गीत

# पश्यास्वस्ति

सम्पादक

मुरजनदास स्वामी, एम. ए.

साहित्याचार्य, वेदान्ताचार्य, व्याकरणाचार्य, सांख्ययोगाचार्य ग्रध्यक्ष-संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रकाशक

राजस्थान राज्य संस्थापित

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर

Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur

प्रथम ग्रावृत्ति 1969 द्वितीयावृत्ति 1996

मूल्य 67.00 रू.



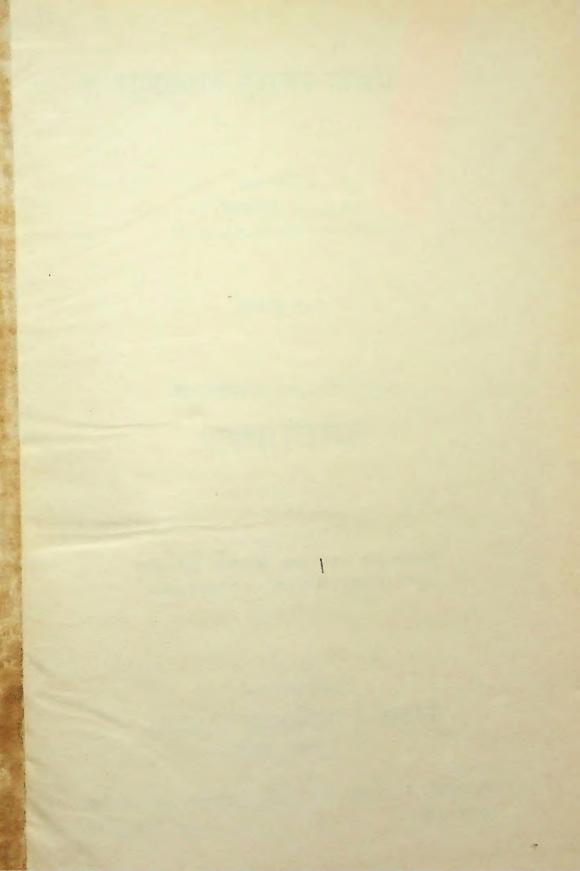



# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान सम्पादक **डॉ. फतहसिंह,** एम.ए.,डी.लिट्. (निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर)

ग्रन्थाङ्क १०९

विद्यावाचस्पति-श्रीमधुसूदनशर्मप्रणीत

# पथ्यास्वस्ति

सम्पादक

सुरजनदास स्वामी, एम.ए. साहित्याचार्य, वेदान्ताचार्य, व्याकरणाचार्य, सांख्ययोगाचार्य अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर

> प्रकाशक राजस्थान राज्य संस्थापित

# राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर (राजस्थान)

RAJASTHAN ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR मूल्य : 67.00 द्वितीय आवृत्ति 1995

# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

राजस्थान-राज्य द्वारा प्रकाशित

सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी आदि भाषानिबद्ध विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्टग्रन्थावली

> प्रधान सम्पादक डॉ. फतहसिंह, एम.ए.,डी.लिट्. निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर

> > सम्पादक

सुरजनदास स्वामी, एम. ए. साहित्याचार्य, वेदान्ताचार्य, व्याकरणाचार्य, सांख्ययोगाचार्य अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर

ग्रन्थाङ्क १०९

विद्यावाचस्पति-श्रीमधुसूदनशर्म-प्रणीत

# पथ्यास्वस्ति

प्रकाशक

राजस्थान-राज्याज्ञानुसार

निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर (राज.)

प्रथमा वृत्ति 1969 द्वितीय आवृत्ति 1996

मूल्य: 67.00

### निदेशकीय

वेदरहस्यवेत्ता विद्यावाचस्पित पं. मधुसूदन ओझा ने विलुप्त वेदिविज्ञान को प्रकाश में लाने हेतु 150 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया था। उन्होंने वेदों के व्याख्यापरक ग्रंथ न लिखकर तत्शास्त्रीय परिभाषाओं के परिज्ञानार्थ परिभाषा ग्रंथों का सृजन किया था। प्रस्तुत ग्रंथ उनके चार विभागों में से एक वेदांगसमीक्षा के अन्तर्गत वाक्पिदिका ग्रंथ के प्रकरणभूत वर्णसमीक्षा ग्रंथ का अवान्तर प्रकरण है। इस ग्रंथ को पांच प्रपाठकों में विभाजित कर व्याकरण संबंधी विभिन्न वर्णमालाओं का प्रामाणिक निरूपण किया है—अर्थात् वैदिक भाषा में प्रचलित अनुस्वार, विसर्ग, ऊष्म, यम, स्वरभक्ति आदि। इनका इतना विशद निरूपण प्राचीन शिक्षाग्रंथों में भी नहीं मिलता। विद्वान् सम्पादक ने इस ग्रंथ की हिन्दी व्याख्या व पाद टिप्पणियाँ देकर विषय को काफी सुगम बना दिया है। प्रस्तुत ग्रंथ आज से 21 वर्ष पूर्व पुरातन ग्रंथमाला के एक पुष्प के रूप में प्रकाशित किया गया था। वर्तमान द्वितीय संस्करण विद्वज्जनों के सतत् आग्रह का ही सुपरिणाम है। आशा है कि भाषा विज्ञान के पाठकगण इससे अवश्य लाभान्वित होंगे।

ओ. पी. सैनी आई. ए. एस. निदेशक

### · want

St. O. St.

NAME OF

### प्रधानं सम्पादकीय

स्वर्गीय पं मधुसूदनजी ग्रोका की यह ग्रमूल्य कृति प्रकाशित करते हुए हमें ग्रत्यन्त हर्ष का ग्रनुभव हो. रहा है। जोधपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत-विभाग के ग्रध्यक्ष श्री सुरजनदास स्वामी के परम सौजन्य, ग्रथक परिश्रम एवं प्रकाण्ड पाण्डित्य के फलस्वरूप ही इसका श्रनुवाद-सहित प्रकाशन संभव हो सका है।

विद्वान् संपादक ने हिन्दी-व्याख्या के साथ-साथ बहुमूल्य पादिविष्यियां भी दी हैं ग्रीर ग्रन्थ के प्राक्कथन में कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। ग्रतः संपादक महोदय के हम ग्रत्यंत ग्राभारी हैं।

जैसा कि संपादक महोदय ने प्राक्कथन में सूचित किया है, प्रस्तुत ग्रंथ लेखक के 'वाक्पदिका' नामक ग्रन्थ के प्रकर्गाभूत 'वर्णसमीक्षा' का एक प्रवान्तर प्रकरण है। ग्रतः यदि संपूर्ण मूल ग्रन्थ उपलब्ध होता, तो प्रस्तुत ग्रन्थ ग्रधिक सुगम हो सकता था। फिर भी संपादक महोदय को ग्रन्थकार के शिष्य होने का गौरव प्राप्त होने से, उन्होंने विषय को जिस सुन्दरता से प्षष्ट किया है वह ग्रन्थ के लिये ग्रसम्भव था।

पुस्तक का नाम कुछ ग्रटपटा-सा है। निःसंदेह ब्राह्मणों में (कौ० ७, ६; श० ३, २, ३, ६; ४, ४, १, ४) 'वाक्' को पथ्यास्वस्ति कहा गया है। परन्तु शतपथ-ब्राह्मण के श्रनुसार वाक् किसी 'निदान' (३, २, ३, १५) के श्राधार पर यह नाम ग्रहण करती है। ग्रन्थत्र 'पथ्या' ग्रदिति (ऐ०१,७) ग्रीर पूणा की पत्नी (गो० उ० २,६) कही गई है तथा उसका सम्बन्ध उदोची (कौ० ७, ६; श० ६, २, ३, १५) तथा प्राची दिशा (ऐ० १, ७) से बतलाया गया है। इसी पथ्या से ग्रग्नि का भी सम्बन्ध प्रतीत होता है, वयोंकि ग्रग्नि को पथिकृत् (कौ० ४, ३) तथा पथः कर्ता (श० ११, १, ५, ६) कहा गया है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि वेद में पूषा का सम्बन्ध भी पथ से है ग्रीर ब्राह्मण-ग्रन्थों में पथ्या (गो० उ० २, ६) को पूषा की पत्नी बताया गया है। ऋग्वेद में स्वस्ति शब्द शुद्ध ग्राध्यात्मिक ग्रथं में परमानन्द का पर्यायवाची-सा प्रयुक्त' हुग्रा है ग्रीर वहाँ 'पथ्या' शब्द के साथ भी कई वार ग्राया है। संभवतः

१. देखिये लेखक कृत "मारतीय सौन्दर्य शास्त्र की सूमिका"

इसी संदर्भ में ऐतरेय-ब्राह्मण पथ्या-शब्द का प्रयोग श्रदिति के लिये करता है श्रीर श्रादित्य को उसका अनुसंचरण करने वाला कहता है:—

यत्पथ्यां (ग्रदितिं) यजित तस्मादसौ (ग्रादित्यः) पुर उदेति पश्चाऽस्तमेति; पथ्यां ह्येषोऽनुसंचरति । (ऐ॰ ब्रा० १, ७)

ग्रतः इस दिशा में गवेषणा द्वारा श्रध्यात्म-तत्त्व पर पर्याप्त सामग्री मिल सकती है।

यद्यपि इस मीमांसा से प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इसके द्वारा वैदिक-वाङ्मय के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रकाश पड़ सकता है। श्रतः ग्राशा है यह मीमांसा हमारी 'त्रैमासिक स्वाहा' में यथाशीझ प्रारंभ की जायेगी ग्रौर विद्वान् संपादक के ग्रातिरिक्त स्वर्गीय मधुसूदनजी के ग्रन्य शिष्य भी उसमें भाग लेंगे तो उनका स्वागत किया जायेगा।

श्रन्त में विद्वान संपादक को मैं हार्दिक धन्यवाद भ्रपित करता है। हमारे संपादन-विभाग के श्रध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने इस ग्रन्थ के लिए जो श्रम किया है उसके लिए मैं उनका श्राभारी है।

फाल्गुन शुक्ला म, सं० २०२४ जोधपुर.

-फतहसिंह

# त्र्रानुक्रमणिका

|    |                                                | मूलग्रन्थ के    | हिन्दी व्याख्या |
|----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                | पृष्ठाङ्क       | के पृष्ठाङ्क    |
| ₹. | मातृकापरिष्कारः प्रथमः प्रपाठः                 | १–२२            | १–२२            |
|    | वर्णसमाम्नायः                                  | <b>१</b> - २    | १- २            |
|    | <b>प्र</b> योगवाहाः                            | `२− २           | २- इं           |
|    | स्वरभिवत:                                      | ₹ <b>-</b> 8    | ३- ५            |
|    | रङ्गः ।                                        | 8-8             | - ६- ६          |
|    | श्रतुस्वार:                                    | <u>५</u> – ७    | <b>ξ- ξ</b>     |
|    | विसर्गः                                        | <u>७</u> – ७    | 3 -3            |
|    | श्रौरस्योध्मा                                  | 9- <del>5</del> | 6-60            |
|    | जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ                          | <b>ਵ</b> − ਵ    | 80-80           |
|    | यमाः ः                                         | <b>5</b> − ξ    | 80-68           |
|    | साप्ताशीतिशतिको (द्वितीय: खण्ड:)               | १०-१६           | १२–१७           |
|    | श्रथ बाह्यो वर्णसमाम्नायः (तृतीयः खण्डः)       | १६-१८           | १७–२०           |
|    | म्रय माहेश्वरो वर्णसमाम्नायः (चतुर्थः खण्डः)   | 39-39           | २०२०            |
|    | साप्तत्रिशिकः (पञ्चमः खण्डः)                   | १६-२१           | २०-२१           |
|    | वर्णनिर्देशादिपरिशिष्टविचारः (षष्ठः खण्डः)     | २१-२२           | २२–२३           |
| ٦. | श्रथ यमपरिष्कारो नाम द्वितीयः प्रपाठः          | २३-२७           | २३२=            |
| ₹. | म्रथ गुणपरिष्कारस्तृतीयः प्र <b>पाठः</b>       | २८-४२           | 28-X0           |
| •  | प्रथमः खण्डः                                   | २६–३६.          | <b>२</b> ६–३६   |
|    | द्वितीयः खण्डः (प्रक्रमस्थानतो वर्णभेदः)       | ३६-४२           | ३६-४२           |
|    | तृतीयः खण्डः (मुख्यस्थानतो वर्गाभेदः)          | ४२-४५           | ४२-४३           |
|    | चतुर्थः खण्डः (कालतो वर्णभेदः)                 | ४५-४६           | ४३-४४           |
|    | पञ्चमः खण्डः (श्राभ्यन्तरप्रयत्नतो वर्गाभेदः)  | ४६-४६           | ४५-४८           |
|    | षच्ठः खण्डः (बाह्यप्रयत्नतो वर्णभेदः)          | 8E-40           | 85-8E           |
|    | सप्तमः खण्डः (सन्ध्यक्षराग्गां स्थानप्रयत्नाः) | ५०-५२           | ×6-70           |
| 8. | म्रक्षरनिर्देशश्चतुर्थः प्रपाठः                | ४३-६८           | <u>४</u> १६=    |
|    | प्रथमः खण्डः                                   | <b>४३-</b> ४६   | <b>48-44</b>    |
|    | ,                                              |                 |                 |

|    | द्वितीय: खण्ड:                      | <b>४</b> ६–६१   | ४५–६१.                |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|    | . तृतीयः खण्डः                      | ६१–६७           | ६१–६७                 |
|    | चतुर्थः खण्डः                       | ६७–६=           | ६७–६८                 |
| ሂ. | सन्धिपरिष्कारः पञ्चमः प्रपाठः       | <b>६</b> €−50   | <b>६</b> ९– <b>८६</b> |
|    | निरूपकभेदात् सन्धित्रैविध्यम्       | <b>4E-00</b>    | EE-60                 |
|    | व्यंजनभेदात् संश्लेष-साप्तविध्यम्   | ७०-७१           | ७०-७२                 |
|    | वोर्यभेदात् सम्परिष्वङ्गद्वैविध्यम् | ७१–७१           | ७२-७३                 |
|    | योगभेदात् सन्धिद्वैविध्यम्          | ७२–७२           | ৬४-७५                 |
|    | म्राश्रयभेदात् सन्धिद्वैविध्यम्     | <b>७</b> २–७३   | ৩५–७५`                |
|    | बलभेदात् सन्धिद्वैविध्यम्           | ७३-७३           | ৩५–৩৩                 |
|    | श्रागमो यथा                         | . <u>७४</u> –७६ | 30-00                 |
|    | श्रय लोपः                           | . ७६–७७         | 9=-30                 |
|    | ग्रथ विपर्यय:                       | <b>⊌⊌–</b> ⊌≂   | न्द१ <b>-</b> न्द३    |
|    | श्रथ ग्रादेश:                       | <b>95-50</b>    | <b>द3−द</b> ¥         |
|    | श्रथ प्रकृतिभावः                    | ್               | <b>८</b> ५–८६         |
|    |                                     |                 |                       |

#### प्राक्कथन

वेदविद्यौद्धारक, वेदरहस्यप्रकाशक, समीक्षा-चक्रवर्ती, विद्यावाचस्पित, स्वर्गीय, पूज्य गुरुवर्य पं० श्री मयुसूदनजो महाराज ने वैदिक प्रन्थों का सम्यक् पिरशीलन कर सहस्राव्दियों से विलुप्त वैदिक विज्ञान को प्रकाश में लाने के लिए यावज्जीवन भागीरथ प्रयास किया। तत्तच्छास्त्रीय परिभाषात्रों के ज्ञान के विना किसी भी शास्त्र के हृदय (मर्म) को हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्होंने वेदों की व्याख्या ग्रादि न लिख कर उनके रहस्यों का उद्घाटन करने वाली वैदिक परिभाषात्रों के परिज्ञानार्थ परिभाषासम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन किया। एतदर्थ १५० से भी ग्रिधिक ग्रन्थों की रचना की। इन ग्रन्थों को उन्होंने ब्रह्मविज्ञान, यज्ञविज्ञान, पुराणसमीक्षा, वेदाङ्गसमीक्षा इन चार प्रधान विभागों में विभक्त किया।

यह पुस्तक वेदाङ्गसमीक्षा-विभाग के ग्रन्तर्गत 'वाक्पदिका' ग्रन्थ के प्रकरणभूत 'वर्णसमीक्षा' ग्रन्थ का ग्रवान्तर प्रकरण है। इसका नाम 'पथ्यास्वस्ति' रखा गया है, क्योंकि 'वाग्व पथ्यास्वस्तिः' इस श्रुति के ग्रनुसार वाक् को पथ्यास्वस्ति कहते हैं ग्रौर स्वरव्यंजनादि-विभाग से विभक्त वाक् वर्णरूपा है। इस ग्रन्थ में भो उन्हीं वर्णों की विभिन्न रूप से समोक्षा प्रस्तुत की गई है, ग्रतः उन वर्णों की प्रतिपादक पुस्तक के लिए वाग्वाचक पथ्यास्वस्ति शब्द सर्वथा उपयुक्त है।

दूसरी बात यह है कि जिस मार्ग पर सूर्य परिश्रमण करता हुआ हिंडिगोचर होता है, वह मार्ग सूर्य के चौतरफ संवत्सर में भ्रमण करने वाली पृथिवी
का मार्ग है। उस मार्ग को भी वेद में पृथ्यास्विस्त कहा जाता है। वाक् ग्राग्नेय
ग्रथात् ग्रिग्नदेवताक होने से पार्थिवी कहलाती है, क्योंकि ग्रिग्न पृथिवी का देवता
है। इसीलिये श्रुति में 'यथाग्निगर्भा पृथिवी' यह कहा गया है। निरुक्तकार
यास्क ने भी 'ग्रिग्नर्वा भूस्थानः' इस वचन से इसी रहस्य का स्पष्टीकरण किया
है। पृथिवी ग्रष्टावयवा है, इस कारण पाथिव वाक् भी ग्रष्टावयव है। इसी
ग्राधार पर 'वहम वै गायत्री वागनुष्टुप्' तथा 'वाचमष्टापदीमहम्' इत्यादि
श्रुतियों में वाक् को ग्रष्टावयवा तथा ग्रनुष्टुप् वतलाया गया है। क्योंकि जैसे
वाक् ग्रष्टावयवा है उसी प्रकार ग्रनुष्टुप् छन्द भी ग्रष्टाक्षरात्मक है। जिस

प्रकार ग्राकाशस्य क्रान्तिवृत्त पृथिवी का परिश्रमणमार्ग है, उसी प्रकार पार्थिव होने से पृथिवीरूप इस वाक् का मार्ग वर्ण या वर्णमातृका है। इन्हीं वर्णों पर वाक् परिश्रमण करती है। ग्रतः जिस प्रकार पृथिवी का परिश्रमणमार्ग पथ्यास्वस्ति कहलाता है, उसी प्रकार वाक् का मार्ग वर्णमातृका भी पथ्यास्वस्ति शब्द से व्यवहृत किया गया है। इस ग्रन्थ में प्रतिपादित वर्णमातृका को पथ्यास्वस्ति शब्द से व्यवदिष्ट करने का यह भी रहस्य है।

इस प्राक्कथन में संक्षेप से इस पुस्तक में निरूपित विषयों का तथा इसकी उपयोगिता व महत्ता का प्रतिपादन करने का तुच्छ प्रयास किया जा रहा है।

इस पुस्तक में मातृकानुवाक, यमानुवाक, गुणानुवाक, ग्रक्षरानुवाक तथा सन्ध्यनुवाक नामक पाँच खण्ड हैं। मातृकानुवाक नामक प्रथम प्रपाठ में ग्रवान्तर ६ खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में ६७ वर्णों की ग्रार्षेयी वर्णमातृका का निरूपण है। इस खण्ड में ग्राठ ग्रयोगवाहों के ग्रन्तर्गत स्वरभक्ति, रङ्ग, ग्रनुस्वार, विसर्ग, ह्न ह्र ग्रादि ग्रीरस्य उष्मवर्ण तथा यम के स्वरूप का सुस्पष्ट तथा प्रामाणिक निरूपण है।

द्वितीय खण्ड में ग्रौपपादिक १८७ वर्णों का प्रतिपादन है, जिनमें ६७ वर्ण तो ग्रापेयी वर्णमातृका वाले ही हैं, किन्तु इनसे ग्रतिरिक्त ६० ग्रौपपादिक वर्णों का ग्रधिक निरूपण है।

तृतीय खण्ड में ६३ या ६४ वर्णों वाले व्राह्म वर्णसमाम्नाय का वर्णन है जिनका निर्देश-'स्वरा विश्वतिरेकश्च स्पर्शानां, पञ्चिवशितः। यादयश्च स्मृता ह्यां चत्वारश्च यमाः स्मृताः' ग्रादि दो कारिकाग्रों में किया गया है। चतुर्थ खण्ड में ५१ वर्णों वाले माहेश्वर वर्णसमाम्नाय का निरूपण किया गया है।

पञ्चम खण्ड में मयासुर-विभाग द्वारा परिचालित होढाचक्रनामक ३७ वर्णों वाली ग्रासुरी वर्णमातृका का निरूपण है।

वर्णनिर्देशादि-परिशिष्ट-विचार नामक पष्ठ खण्ड में वर्णमाला को मातृका क्यों कहा जाता है इसका निरूपण किया गया है। ग्रर्थात् ग्रवयवपरिच्छेद को मात्रा कहते हैं ग्रौर वर्ण ध्विन के परिच्छेद हैं, ग्रतः इन वर्णों को 'मात्रा एव मात्रिका' इस व्युत्पत्ति से स्वार्थ में क प्रत्यय के द्वारा मात्रिका कहा जाता है। मात्रिका-शब्द ही उच्चारण की समानता से मातृका कहलाता है। ग्रथवा यह वर्णमाला माता की तरह भिन्न भिन्न देशभाषात्रों की जननी है, इसलिये इसी साम्य से वर्णमाला की मातृका कहा जाता है।

तत्पश्चात् यह वतलाया गया है कि ज्यवहार भाषा से ही निष्पन्न होता है। ग्रतः सर्वप्रथम भाषा ही लोकव्यवहार में प्रवृत्त होतो है। तदनन्तर शनैः शनैः उसमें वाक्य, पद व वर्गों के विभाग प्रचलित हुए हैं। प्रारम्भ में वर्गों की विशेषता के कारण ही भिन्न-भिन्न वर्गों की भिन्न-भिन्न संज्ञायें प्रवृत्त हुईं। जैसे रेफ अधम का वाचक है इस विशेषता के कारण 'र' की रेफ-संज्ञा हुई। तदनन्तर शनैः शनैः वर्गों के ग्रागे कारशब्द, तथा इतिशब्द लगाकर वर्गों की संज्ञायें प्रचलित हुईं। जैसे—ग्रकार ककार श्रादि 'ग्र' तथा 'क' की संज्ञायें हैं। इसी प्रकार ग्र महित=एति, ग्र की संज्ञा, विति व की संज्ञा वनीं। इसी प्रकार व्यंजनों में स्वर के योग से भी वर्णसंज्ञायें वनती हैं। जैसे—क, ख, ग, घ ग्रादि। किन्तु वर्णसंज्ञा का यह नियम सभी भाषाग्रों में है। जैसे इंग्लिश में एच्, एल्, एफ, बी, सी डी ग्रादि में 'ए' तथा 'ई' स्वर जोड़कर वर्गों का बोध किया जाता है। पारसी भाषा में भी बे, पे, ते, टे, से, में यही नियम लागू होता है।

यमानुवाकनामक द्वितीय प्रपाठ में यम के विषय में चार मतों का निरूपण किया गया है। इस प्रकरण में सर्वप्रथम शुद्धजित्, सोष्मजित्, शुद्धि, सोष्मधि भेद से चार भेद यम के बतलाये हैं और उनकी क्रमशः मुं, खुं, गुं, धुं, संज्ञाओं का निर्देश किया गया है। इसके पश्चात् यम के स्वरूप में चार प्रकार के मतों का प्रदर्शन किया गया है।

प्रथम मत के अनुसार पञ्चम वर्ण के पर होने पर पूर्व वर्ण के द्वित्व होने पर द्वितीय वर्ण अनुनासिक परवर्ण के कारण नासिक्य हो जाता है। यही यम है। इस पक्ष में यम पूर्व वर्ण के सहश वर्णागम है। इसी मत को मण्डूक, वर्णरत्नप्रदीपिकाकार तथा भ्रौदन्नजि मानते हैं। इस मत में पञ्चम वर्णों के पर होने पर उनसे पूर्व वर्णों के प्रथमादि चार ग्रक्षरों के वर्गभेद से २० होने के कारण यम २० हैं। किन्तु शुद्धजित् भ्रादि भेद से वे चार ही हैं।

द्वितीय मत के अनुसार दो पदों के मध्य वर्तमान अर्धमात्राकालिक यति की तरह दो अक्षरों के बीच भी यति होती है। जैसे 'सक्रतु:' इस पद में सकारो-त्तरवर्ती अकार तथा ककार के मध्य यति है। इस यति में 'सऽक्रतु:' ऐसा उच्चारण होता है। किन्तु यह यित अ व क के मध्य में ही हो, यह नियम नहीं, क व रेफ के मध्य भी हो सकती है। उस समय 'सक् उ रतुः' ऐसा उच्चारण होता है। पूर्वोत्तरवर्ती दो ब्वंजनों की तरह यह यितक्षप विच्छेद दो स्वरों के बीच भी होता है किन्तु दो स्वरों के मध्य का विच्छेद विवृति कहलाता है और दो ब्यंजनों के मध्य का विच्छेद यम। इस मत में यम दो ब्यंजनों के मध्य का विच्छेद हैं, अतिएव वह अबरीर है। इसी मत को अमोध-निद्दाेकार आदि ने माना है। इस मत में अनुनासिक वर्णों के परे होने पर लगा वर्णों के प्रथमादि चार वर्णों के मध्य विच्छेदरूप यम २० हैं तथापि अनुनासिक वर्णों से पूर्व विच्यान ब्यंजन अघोप अल्पप्राल, अघोप महाप्राल, स्पोच ब्रव्यप्राल तथा वर्णों के मध्य विच्छेदरूप यम रहाशाल, स्पोच ब्रव्यप्राल तथा वर्णों के मध्य विच्छेद रूप यम भी चार ही हैं।

तृतीय मत यह हैं कि जदान्त की तरह पद के मध्य में भी स्थानकरण-मयोगज यणों की तरह तेग से स्थान व करण के विभाग से विभागज वर्ण भी उत्पन्न होता है। पदमध्यस्थ यह विभागज वर्ण रूप व्यंजन ही उससे ग्रागे वर्तमान ग्रनुनासिक वर्ण के प्रभाव से जब नासिक्य हो जाता है तो यम कहलाता है। पिलक्क्ती ग्रादि में यही स्थिति है। वर्गों के पञ्चम ग्रनुनासिक वर्ण परे होने पर उससे पूर्व प्रत्येक वर्ग के चारों व्यंजन द्वित्व होकर यम होते हैं। इस प्रकार इस मत में यमों की संख्या २० है।

चतुर्थ मत के अनुसार यम २० नहीं हैं किन्तु चार ही हैं और वे कुं, खुं, गुं, घ हैं। वर्गों के पञ्चम अनुनासिक वर्ण के परे होने पर सभी वर्गों के चारों वर्गों को दित्व होने पर कुं, खुं गुं घुं, ये ही यम होते हैं। जैसे 'आतनिन्म' में च को दित्व होने पर उसके स्थान में कुं यम होकर 'आतनच्किम' ऐसा ही उच्चारण होता है। इसी प्रकार संमार्ज्म में 'ज' को दित्व होकर 'गुं' यम होने से 'संमार्ज्म्म' उच्चारण होता है।

गुरापरिष्कार-नामक तृतीय प्रपाठ में वर्गाहित गुर्गों का विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम वाक् के स्थानभेद से वेकुरा, सुब्रह्मण्या गौरिवीता तथा श्राम्भृर्गी ये चार भेद बतलाये है। इनमें स्वयंभू-मण्डल की वाक् वेकुरा, परमेष्ठिमण्डल की सुब्रह्मण्या, सौरमण्डल की गौरिवीता तथा चन्द्रमण्डलयुक्त पृथिवीमण्डल की वाक् श्राम्भृर्गी है। ये चारों वाक् ही स्वयंभू श्रादि मण्डलों

में स्थित सर्वपदार्थों की जनती हैं। पृथिवीमण्डलस्थ यह ग्राम्भुणी वाक् भूमि में सर्वत्र व्याप्त है, इसी से मनुष्य उपजीवित हैं।

प्रकारान्तर से इस बाक् के अमृता, दिव्या, वायव्या तथा ऐन्द्री ये चार भेद किये गये। हैं। इनमें ऋक्, साम, यज्ञूच्य नेद्वयो अमृता वाक् है। इसी से समस्त विश्व उत्पन्त होता है, इसी में प्रतिष्ठित रहता है तथा इसी में लीन होता है। यह वाक् आकाशरूप है। यह अग्नि से उत्पन्न होती है। अथर्ववेद पारमेष्ठिदत्य ऋतवाक् है। इसी से भूत उत्पन्न होते हैं। यह वाक् दिक्सोम से उत्पन्न होती है। यह वाक् अथर्व-वेद-रूप है। दोनों वाक् व्विन्दित हैं। अन एव इनका श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहमा नहीं होता। व्विन्ह्य वाक् श्रोत्र से गृहीत हाता है। यह व्वित्त वाक् भा अन्यंक व अव्याकृत तथा सार्थक व व्याकृत भेद से दो प्रकार को है। वर्णपदवाक्यादि-विभाग-रहित अत एव अव्याकृत वाक् वायव्या है। वह वायु से उत्पन्न होती है। वर्णपदवाक्य-विभाग-युक्त व्याकृत वाक् ऐन्द्रों है, वह सार्थक है, क्योंकि उससे अर्थत्रोवनरूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इस वाक् में वर्णपदवाक्यादिविभाग इन्द्र द्वारा किये जाते हैं, अत्र इसे ऐन्द्रों भी कहा जाता है।

इसी प्रकरण में उपर्युक्त चारों प्रकार की वाक् को लेकर तथा परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी; वर्णा, अक्षर, पद, वाक्य; पश्चवाक्, पिश्ववाक्, सरीमृपवाक् तथा मनुष्यवाक् रूप से वाक् के चार चार भेद मानकर 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यादि मन्त्र का समन्थय प्रदिश्वत कियो गया है। तत्पश्चात् वर्णा, अक्षर, पद वाक्य में प्रत्येक के ऋमणः चार-चार भेद वतलाये गये हैं।

इसके पश्चात् प्रक्रमस्थान, मुखस्थान, काल, करणप्रयत्न व अनुप्रदान-प्रयत्न भेद से वर्गों की व्याख्या की गई है। अर्थात् प्रक्रमस्थानादि के भेद से वर्गों का निरूपण किया गया है। इन्हीं के कारण एक ही अकार नाना-वर्गों के रूप में परिणत हो जाता है। जैसा कि 'अकारो वे सर्वा वाक्, सैषा स्पर्शोध्मभिव्यंज्यमाना बह्वो नानारूपा भवति' इस ऐतरेयारण्यक श्रुति से सिद्ध हो रहा है।

उपर्युक्त श्रुति में स्पर्श ग्रीर उष्म शब्द स्थानीं ग्रीर करणों के सन्निकर्ष तथा विप्रकर्ष के बोधक हैं। स्थान ग्रीर करण बाह्य तथा ग्राभ्यन्तर भेद से दो दो प्रकार के हैं। मुखस्थान से बहिर्भूत उरस्, शिरस् भ्रादि बाह्य स्थान हैं तथा मुखाम्यन्तर-वर्तमान कण्ठादि ग्राम्यन्तर हैं। बाह्य स्थानों को प्रक्रम तथा बाह्य करणों को ग्रनुप्रदान कहते हैं ग्रौर मुख के ग्रन्दर विद्यमान कण्ठादि स्थानों को मुखस्थान व करणों को ग्राम्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। इन उभयविघ स्थानों व करणों में प्रयत्नविशेष से स्थानों व करणों का संकोच व प्रसार होता है। ग्रौर इस प्रकार प्रक्रम, ग्रनुप्रदान, मुखस्थान तथा ग्राम्यन्तर प्रयत्न ये चारों गुण वर्णविशेष की उत्पत्ति में कारण होते हैं।

इसी प्रकार उपयुक्त श्रुति में स्वर्श तथा उष्म शब्द दो स्वरों के संश्लेष व विश्लेष के भी बोधक हैं। स्वरों के विश्लिष्ट उच्चारण में एक मात्रा का काल तथा संश्लिष्ट उच्चारण में द्विमात्रकाल लगता है। विश्लेष तथा संश्लेष से जन्य यह कालरूप गुण भी वर्णविशेष की उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार प्रक्रम, अनुप्रदान, मुखस्थान, ग्राम्यन्तर-प्रयत्न व काल इन पाँचों गुणों से किस प्रकार विभिन्न वर्णों को उत्पत्ति होती है, इसी रहस्य का विवेचन इस प्रकरण में श्रागे कमशः किया गया है।

स्रक्षरिवर्रेशनामक चतुर्थ प्रपाठ में परब्रह्मविद्या तथा शब्दब्रह्मविद्या की समानता प्रतिपादित करंते हुए बतलाया गया है कि जिस प्रकार परब्रह्मविद्या में पर (ग्रव्यय) ग्रक्षर (प्राण) तथा क्षर (भूत) ये तीन तत्त्व हैं, उसी प्रकार शब्दब्रह्मविद्या में भी स्फोट, ग्रक्षर (स्वर) तथा क्षर (व्यंजन) ये तीन तत्व हैं। जिस प्रकार परब्रह्मविद्या में पृथिव्यादिभूतरूप क्षरों की सत्ता प्राण्यू ग्रक्षर के ग्रधीन है, उसी प्रकार शब्दब्रह्मविद्या में क्षररूप व्यंजनों की सत्ता ग्रक्षर के ग्रधीन है, उसी प्रकार शब्दब्रह्मविद्या में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, ग्रान्व सोम ये पाँच मौलिक ग्रक्षर हैं। जिस तरह परब्रह्मविद्या में भी ग्र, इ, उ, ऋ, लू, ये पाँच ग्रक्षर हैं। जिस तरह परब्रह्मविद्या में ब्रह्मादि ग्रक्षरों से ही सारे भूतरूप क्षर उत्पन्न होते हैं। जस तरह परब्रह्मविद्या में ग्रकारादि पाँच स्वरात्मक ग्रक्षरों से ही सम्पूर्ण व्यंजनरूप क्षर उत्पन्न होते हैं। जैसे—परब्रह्मविद्या में क्षर ग्रक्षर में ग्राधित हैं ग्रीर ग्रक्षर ग्रव्यय में समन्वित रहते हैं वैसे ही शब्दब्रह्मविद्या में व्यंजन स्वर में ग्राधित हैं तथा स्वर स्फोट रूप ग्रालम्बन पर ग्राधित रहते हैं।

इसके पश्चात् वर्ण तथा श्रक्षर का पुरुषभेद, संख्याभेद, योनिभेद,

व्यापारभेद, वीर्यभेद, प्रतिष्ठाभेद, ग्रङ्गाङ्गिभावभेद, तथा प्रतिपत्तिभेद इन ग्राठ कारणों से भेद सिद्ध किया है।

पश्चात् द्वितीय खण्ड में वर्णों के अङ्गाङ्गिभाव का प्रतिपादन किया है। अधिदैवत में वृहती इन्द्र का छन्द है। नवाक्षर छन्द की वृहती संज्ञा है। अतः इन्द्र द्वारा व्याकृत अत एव ऐन्द्री स्वरवर्ण्क्ष वाक् भी नव अवयवों या नव विन्दुओं वाली है। अर्थात् नौ विन्दु या ६ अर्धमात्रायें, स्वर का व्याप्तिस्थान कान्तिमण्डल या महिमामण्डल है। स्वर एकमात्रिक होता है। अतः वह अर्धमात्रिक पञ्चम व षष्ठ इन दो विन्दुओं पर स्थित रहता है। क्योंकि प्राण् या आत्मा केन्द्र में हो स्थित होता है, अतः स्वरक्ष प्राण् भी इन नौ विन्दुक्ष अर्धमात्रिक व्यञ्जनवर्णों के मध्य में रहता है। तथापि इसका व्याप्तिस्थान या क्रान्तिस्थान ६ विन्दु तक रहता है। अर्थात् इतने प्रदेश में वर्तमान व्यंजनों को यह स्वर आत्मसात् करने में समर्थ है। जहाँ कोई व्यंजन नहीं होता, वहाँ केवल स्वर ही अक्षर कहलाता है तथा पूर्व या उत्तर में जहाँ व्यंजन होते हैं, वहाँ व्यंजनसहित स्वर ही अक्षर कहलाता है। यही बात 'स्वरोऽक्षर' सहाद्यैव्यंञ्जनैरुत्तरैश्लाव-सितंः' इस सूत्र के द्वारा कात्यायन ने वतलाई है।

जब कोई व्यंजन दो स्वरों के व्याप्तिस्थान में ग्रा जाता है, तब दोनों स्वरों के वल का विचार कर जिस स्वर का वल उस व्यंजन पर ग्रधिक होता है उसी का ग्रंग माना जाता है, दूसरे का नहीं। जैसे कुल शब्द में 'ल' पर पूर्ववर्ती उकार स्वर की तथा परवर्ती ग्रकार स्वर की व्याप्ति है तथापि वह उत्तर स्वर का ही ग्रंग है स्वर का नहीं क्योंकि प्रत्येक स्वर में पृष्ठतः चार पाद तथा पुरतः तीन पाद बल होता है। ग्रतः लकार पर ग्रकार का चार पाद बल है तथा उकार का तीन पाद बल है। ग्रतः ग्रकार का ग्रधिक बल होने से वह उसी का ग्रंग है।

तृतीय खण्ड में ग्रक्षर में देवता का ध्यान बतलाया गया है। 'तस्य वा एतस्याग्नेविगवोपनिषत्' इस श्रुति के ग्रनुसार वाक् पाथिव ग्रौर ग्रग्निदेवताक है, क्यों कि पृथिवी का ग्रग्नि देवता है। तथापि यह वाक् इन्द्ररूप प्राण् से ग्रिधिष्ठत है ग्रतः उसके साथ एक होने से ऐन्द्री (इन्द्रदेवताक) कहलाती है। यह इन्द्र प्राण् ग्रान्तरीक्ष्य व दिव्य भेद से द्विविध है। दिव्य इन्द्रप्राण् प्रज्ञाप्राण् है। वहीं इस ध्वनिरूप वाक् में स्वर-व्यंजनरूप विभाग करता है।

श्रान्तरिक्ष्य इन्द्र वायु से संयुक्त रहता है। इन्द्र-तुरीय वायु हो ऐन्द्रवायव ग्रह वन कर ग्राग्नेयी इस ध्विन वाक् पर ग्रिधिष्ठत रहता है। उपर्युक्त रीति से ग्रिग्न व इन्द्र ये दो देवता इस वाक् के हैं। ग्रिग्न ग्रष्टावयव होती है, ग्रितः एक स्वर तथा उसके ग्रनुगत सात व्यंजन एक ग्रक्षररूप वाक् हैं। इस वाक् का उक्थ (नाभि) रूप ग्रंश स्वर पञ्चम तथा षष्ठ विन्दु पर स्थित रहता है तथा उसका प्राग्ररूप इन्द्र वृहती रूप नौ विन्दुग्रों को व्याप्त करता है। इसी लिए 'यावद ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्' इस श्रुति में इन्द्र या श्रात्मरूप ब्रह्म की व्याप्ति वाक् में वतलायी गयी है। यहाँ ब्रह्म इन्द्रप्राग्ग या ग्रात्मा का वाचक है। इस प्रकार स्वरस्वरूप-निरूपक प्रज्ञाप्राग्ररूप इन्द्र भिन्न है तथा एक स्वर तथा सात व्यंजन, इस प्रकार मिला कर ग्रधमात्रिक नौ विन्दुग्रों पर व्याप्त रहने वाला ग्रान्तरीक्ष्य इन्द्र प्राग्ग भिन्न है। इस ग्रान्तरीक्ष्य इन्द्र को ही 'बीभत्सूनां सयुजं हंसमाहुः' इत्यादि ऋङ्मन्त्र में हंस पद से व्यवहृत किया गया है। क्योंकि यही ६ विन्दुग्रों पर व्याप्त इन्द्रप्राग्ग ग्रपने उच्चारण में दूसरे की ग्रपेक्षा रखने वाले ग्रत एव परतन्त्र व्यंजनों को ग्राक्ष्य प्रदान करता है;ग्रीर ग्रपने में उन्हें वद्ध रखत। है।

वाक् अव्रूप है क्योंकि 'सोऽपोऽसुजत वाच एव लोकात्, वागेव साऽसुज्यत, सेदं सर्वमाप्नोत् यदिदं किञ्च' यह यजुः-श्रुति वाक् को अब्रूप बतला रही है। तृतीय द्युलोक में अर्थात् परमेष्ठी लोक में इस अब्रूप वाक्-तत्त्व के साथ यह ऐन्द्रवायव-ग्रहरूप हंस रहता है। अर्थात् ऐन्द्रवायवग्रहरूप इन्द्रप्राण तथा वाक् अविनाभूत हैं। नौ बिन्दुओं को व्याप्त कर रहने वाले वाक् के अधिष्ठाता इस इन्द्र का विद्वानों ने विचारहिष्ट से साक्षात्कार किया।

इस प्रकरण में यह भी बतलाया गया है कि इन्द्रप्राण का वाक्तत्त्व में दो प्रकार से विनियोग है—सत्यरूप से तथा प्रज्ञारूप से। प्रज्ञारूप इन्द्र इस वाक्तत्त्व में वर्ण, ग्रक्षर, पद, वाक्य ग्रादि विभाग करता है ग्रौर इसकी सत्ता व्याकृत मनुष्य वाक् में ही है। ग्रतः वहीं वर्ण, पद, वाक्यादि विभाग हैं। सत्यप्राणरूप से यह इन्द्र व्याकृत व ग्रव्याकृत सभी प्रकार की ध्वनियों में रहता है। ग्रर्थात् सभी प्रकार की ध्वनियों का वह इन्द्र सत्यरूप से ग्रधिष्ठता है। सभी प्रकार की वाक् में इसकी सत्ता मानने की ग्रावश्यकता यह है कि वाक्तत्त्व ग्रव्हप होने से ऋत ग्रत एव निरात्मक है। वह बिना ग्राक्षय

के रह नहीं सकती है। ग्रतः उसका ग्राथय यह सत्यप्राएम्ह्य इन्द्र है। इसी के कारण वह ग्रारिच्छिन्न ऋत-वाक् परिच्छिन्न होकर सत्यम्ह्य वनती है। ग्रन्त में इस प्रकरण के पद्धन खण्ड में ग्रक्षरों के गुरुभाव तथा लघुभाव के कारण का विवेचन है।

सन्धिपरिष्कार-नामक पञ्चम खण्ड में स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्विभेद से विभिन्न सन्त्रियों की मौलिक उपपत्तियाँ वनलायी गयी हैं। प'िएन्यादिनिर्मित व्याकरएाशास्त्रों में सन्धियों के नियमभात्र वतलाये गये हैं, किन्तु उन सन्धियों के मूल कारण का दिग्दर्शन उन शास्त्रों में लेशतः भी नहीं किया गया है। इस ग्रन्थ में उन सन्धियों के मूल कारण का दिन्दर्शन कराया गया है। सन्धियाँ वर्गों का परस्पर सम्बन्ध होने पर होती हैं। का वह सम्बन्ध सर्वप्रथम विभूति तथा योगभेद से दो प्रकार का है। शब्द-व्रह्म व अर्थव्रह्म का एक ही प्रकार है। अतः अर्थव्रहमरूप परव्रहम-विद्या में जिस प्रकार पदार्थों के विभूति व योग दो प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, उसी प्रकार शब्दब्रह्म-विद्या में भी वर्णों के ये दो प्रकार के सम्बन्ध हैं। ग्रर्थत्रहम में व्यापक का व्याप्य में ग्रनुग्रह विभूति कहलाता है। जिस प्रकार व्यापक त्रहम का व्याप्य भौतिक पदांथों में, जल का लवरण में, आकाश का वायु में, उसी प्रकार व्यापक स्वर का व्याप्य व्यञ्जनों के साथ मंबन्ध विभूति सम्बन्ध है। क्योंकि स्वर का व्यञ्जनों पर ग्रनुग्रहमात्र है, बन्धन नहीं। स्वर व्यञ्जनों को व्याप्त करता है, स्वर के विना व्यञ्जन की स्थिति ही सम्भव नहीं। इसी प्रकार व्यञ्जनों का भी व्यञ्जनों के साथ ग्रनुग्रहात्मक विभूति-सम्बन्ध होता है। जैसे—रामाणाम्, वर्ष्मंणाम् इत्यादि में रेफ व मूर्धन्य पकार का उत्तर-वर्ती नकार के साथ अनुग्रहात्मक विभूति-सम्वन्धे है । इसके कारण 'रामाणाम्' इत्यादि मे 'न' 'ण' 'में' परिवर्तित हो जाता है।

व्याप्य का व्यापक में सम्बन्ध संश्लेष कहलाता है। यह इकतरफा सम्बन्ध या बन्धयोग कहलाता है। जैसे - प्रकृति में, लवएा का जल के साथ, वायु का ग्राकाश के साथ। इसी प्रकार व्याप्य व्यंजनों का स्वर में सम्बन्ध संश्लेप है। यहाँ व्यञ्जन का स्वर में सम्बन्ध है, स्वर का व्यञ्जन में नहीं, ग्रतः यह इकतरफा बन्धयोग है। इसी तरह क्षररूप व्यंजनों का व्यंजन से सम्बन्ध भी संश्लेप होता है। इस संश्लेष-सम्बन्ध में एक वर्ण का दूसरे वर्ण से सम्बन्धमात्र

होता है, एक वर्ण का दूसरे वर्ण में अनुप्रवेश नहीं। इस संश्लेप-सम्बन्ध में भी वर्णी का परस्पर अनुप्रवेश न होने से तम्बन्ध होने पर भी वर्णागमादि या वर्णपरिवर्तनरूप संन्धिफल नहीं होता।

सम्परिष्वङ्गरूप तृतीय सम्बन्त्र वर्णी का परस्परबन्धरूप, ग्रत एव परस्परानुप्रवेशरूप है। दो स्वरों का जब परस्पर सम्परिष्वङ्गरूप सम्बन्धे होता है, तब कहीं तो जनमें प्रसारणरूप परिवर्तन होता है जैसे—दीर्घ, गुण व वृद्धिसन्धि में ग्रौर कहीं ग्रनुप्रवेश के कारण दबाव से स्वरों का संकोच होता है जैसे—यण्सन्धि में। दिव्यस्ति, दिक्ष्वस्ति इत्यादि जदा-हरणों में ग्रादि स्वर इकारादि का परस्वर ग्रकारादि के साथ सम्बन्ध होने पर दबाव के कारण पूर्व एकमात्रिक इकारादि स्वर की जत्तर ग्रवंमात्रा वष्ट हो जातो है ग्रौर इस कारण ग्रविशव्द ग्रवंमात्रिक इकारादि तत्स्थानीय यकारादि स्पर्शों में परिवर्तित हो जाते हैं।

स्वरसन्धि में एक स्वर की द्वितीय ग्रर्धमात्रा दूसरे स्वर की पूर्व ग्रर्धमात्रा से मिलकर एक हो जाती है। व्यञ्जन-मन्दि में एक स्वर से निगृहोत व्यञ्जन का दूसरे स्वर से निग्रहण होता है। जसे—तत् + ग्रागमनम्, में द्वितीय तकार का ग्रहण सन्धि से पूर्व उसके पूर्ववर्ती स्वर से होता है, ग्रौर वह उसीका ग्रङ्ग है। किन्तु बर्द्धवयन्त्रिक के दाद 'तदागमनम्' वन गाने पर 'द्' का ग्रहण उत्तरवर्ती ग्रकाररूप स्वर से होता है ग्रौर वह उसी का ग्रङ्ग होता है। उद्घारण के द्वारा इन दोनों भेदों को स्पष्ट ग्रनुभव किया जा सकता है। यही स्थिति ग्रन्य व्यञ्जनसन्धियों में है।

स्वरसिद्ध तथा व्यंजनसिद्ध दोनों में ही वर्णगुर्गों का अतिरेक अर्थात् परिवर्तन होता है। वर्गों के उपादानभूत अर्थात् उत्पादक वायु में वर्गास्वरूप-विशेष का उत्पादक वल वर्गगुर्ग कहलाता है। वह वल आरम्भक तथा विशेषक के वे दो प्रकार का है। वर्णस्वरूपोत्पत्ति में काम अने वाला वल आरम्भक कहलाता है। आरम्भक वल स्वरोपधायक, अङ्गोपधायक, स्पर्शोपधायक, स्थानोपधायक तथा नादोपधायक भेद से पाँच प्रकार का है। इन्हीं के कारण उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा हस्व, दोर्घ, प्लु। भेद से भिन्न-भिन्न स्वरों की तथा भिन्नस्थानीय वर्गों की उत्पत्ति होती है। इन आरम्भक वलों से सिन्वभेद उत्पन्न नहीं होते हैं। किंतु इन्हीं आरम्भक वलों में जब

विशेषाधानहेतु विशेषक वल का विनियोग होता है, तव विभिन्न मन्धिफल उत्पन्न होते हैं। क्योंकि विशेषक वल उपजनक, उपचातक, विक्षेपक, विशेषा-धायक एवं निरोधक भेद से पाँच प्रकार का है। ग्राः वर्णागम, वर्गलोप, वर्ण-विपर्यय, वर्णादेश तथा प्रगृद्ध ग्रथी। स्वरूप से स्थिति ये पाँच सन्धिकल उत्पन्न होते हैं। उपजनक-रूप विशेषक बल वर्णागम का, उपचातक वर्णलोप का। विक्षेपक वर्णविपर्यय का, विशेषाधायक वर्णादेश का तथा निरोपक प्रगृद्ध रूप सन्धिफल का जनक है। निश्नािद्धा वयन में ग्रिभयुक्तों के द्वारा इन्हीं पाँच सन्धिफलों का निरूपण किया गया है।

वर्णांगमो वर्णाविषर्वयस्तत्वोपस्तदादेश इमे विकाराः। स्थितिः प्रकृत्येति च पञ्च सन्येः फलानि वर्णद्वयपंनिकर्षे ॥इति॥

'स्यो होऽन्यतरस्याम्' 'ढः सि घुट्' 'शि तुक्', ङ्गोः फुक् दुक् शिर', 'छे च', 'दीर्घात्', 'ग्रनिच च' इत्यादि सूत्रों से होने वाले द्वित्य वर्णागम के हीं ग्रन्तर्गत हैं। इसी प्रकार 'स्वादीरेरिग्गोः', 'ऋते च तृत्तियासमासे', प्रवत्सतर-कम्बलवसनार्णदशानामृगों', 'उपसर्ग्यहित धातों' इत्यादि-से होने वाली वृद्धि-सन्धियाँ भी ग्रकाररूप वर्णागम के ही उदाहरण हैं। गर्भ, उद्ग्राभ, निग्राभ, संजभार, विश्ववाट्, मुद्द, धुग्, इत्यादि भी इसी के उदाहरण हैं। गर्भादि में 'ह्' से पूर्व 'व्' का ग्रागम तथा विश्ववाड् व धुक् में क्रमशः ड् व ग् का ग्रागम है।

'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य', 'लोपः शाकल्यस्य' इत्यादि वर्ण्लोप के उदाहरण हैं। उिं एक्स्यादि में उत् के त् का लोप तथा तृचम् में र तथा य का लोप भी इसी के उदाहरण हैं। 'ग्रक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम्'. 'प्रादूहोडोड्यें - पैच्येसु' इत्यादि से होने वाली सन्धि वर्ण्विपर्यय का उदाहरण है जिसका स्पृष्टीकरण मूल तथा हिन्दी-व्याख्या में कर दिया गया है। 'पद्मक' शब्द से निष्पन्न 'क्रयप', 'क्रक्य' से निष्पन्न कच्छ, श्रथ व क्लथ शब्द से निष्पन्न शिथिर व शिथिल शब्द, ग्रत्र शब्द से निष्पन्न 'श्रात्', एवशब्द से निष्पन्न वै शब्द, तु शब्द से निष्पन्न उत् शब्द भी इसी वर्ण्विपर्यय के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ब्रह्म, वम्, भूमा, भूयान, निघण्ट ग्रादि भी इसके उदाहरण हैं।

ग्रारम्भक वल में विशेषक वल के उदय से जब लोप, श्रागम, विपर्यय बलों के समुच्चय के कारण वर्णगुणों में किसी का का नाश, किसी का ग्रागम तथा किसी का विपर्यय एक साथ होता है, उसे वर्णादेश कहते हैं। जैसे—वर्णों के ग्रारम्भक स्थानोपधायक वल में द्रुति, सम व प्लुति—ये तीन गितरूप बल हैं। इनमें द्रुति-गित के कारण वायु का प्रथम स्थान कण्ठ में, समगति के कारण तालु, मूर्धा, दन्त इन तीन मध्यम स्थानों में से किसी एक में तथा प्लुति-गित के कारण वायु का ग्रान्तिम स्थान ग्रोष्ट में पात होता है। 'गुप्क' शर्टद में द्रुति-गित के कारण कण्ठस्थान में वायु का पात होने से 'त' के स्थान में 'क' का उच्चारण होता है। 'पक्वः' में प्लुति-गित के कारण वायु का ग्रोप्ठस्थान में पात होने से 'त' का 'व' उच्चारण होता है। इसी प्रकार 'कृप्टः' ग्रादि में तकार का टकार उच्चारण होता है। इस प्रकार विभिन्न संन्धियों के कारण वर्णागमादि ही हैं।

१-इस रीति से संक्षेप में इस पुस्तक में विभिन्न कित्यय वर्णमालाओं का ग्रत्यन्त स्पष्ट तथा प्रामाणिक निरूपण किया गया है। वैदिक भाषा में प्रचलित स्वरभक्ति, रङ्ग, ग्रनुस्वार, विराग, ग्रीरस्य, उष्मा, यम ग्रादि का एक त्र इतना स्पष्ट निरूपण प्राचीन शिक्षाग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं होता। भाषावैज्ञानिकों ने भी भाषाविज्ञान की पुस्तकों में केवल वैदिक भाषा में इतनी ध्वनियाँ हैं, लौकिक संस्कृति में इतनी, पर्वा सा निरूपण किया है, किन्तु इन ध्वनियाँ का इतना विस्तृत व स्पष्ट नित्रेचन लेखमात्र भी उन पुस्तकों में नहीं मिलता ग्रीर न उनके उचनारणभद का प्रकार ही वहाँ मिलता है। जी विसर्ग के ग्रीभाव, विवृत्ति, स्, प, स, रेफ, जिह्नामूल व उपध्मा ये द भेद भिन्नभिन्न स्थानों में हो जाते हैं तथा सर्वत्र भिन्न-भिन्न ही इसका उच्चारण होता है। इसी प्रकार ग्रकारादि स्वरों से परे भी विसर्ग के उच्चारण में ग्रन्तर हो जाता है।

२-ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं शाकटं पाणिनीयकम्' इत्यादि रूप से तथा इदमक्षरं छन्दो वर्णशः समनुक्रान्तम् । श्रह्मा वृहस्पतये प्रोवाच । वृहस्पतिरिन्द्राय । इन्द्रो भरद्वाजाय । भरद्वाज ऋषिभ्यः । ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः ।

इस अक्षरसमाम्नाय की परम्परा में इन्द्र के नाम का उल्लेख होने से अब्द ट्याकरण-निर्माताओं में इन्द्र का नाम लिया जाता है। चान्द्रादि ट्याकरण-

शास्त्रों की तरह इन्द्रिनिमित व्याकरण-शास्त्र भी चाहे कभी कोई रहा हो, किन्तु अधिदैवत में अर्थात् प्रकृति में किस प्रकार ध्वनिरूप अव्याकृत वाक् को इन्द्र प्राण् ने स्वरव्यंजनरूप से व्याकृत किया, इसकी मौलिक उपपत्ति इस पुस्तक में ग्रन्थकार ने वेदग्रन्थों के आधार पर सप्रमाण बतलाई है। जिसका निरूपण इस पुस्तक के गुण्पिरिष्कार-नामक तृतीय प्रपाठ में किया गया है।

३-'ग्रथो वागेवेद सर्वम्' 'वाचीमा विश्वा भुवनान्यिपता'' इत्यादि श्रुतियाँ वाक् को हो सर्व विश्व का उपादान कारण वतला रही हैं। 'ग्रनादिनिधनं नित्यं शब्दतत्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः' इस पद्य से वाक्यपदीयकार भर्नृहिर ने भो शब्दत्रहमरूपी नित्यवाक् का ग्रर्थभाव से ग्रर्थात् जगद्रूष्ट्य से परिणाम वतलाया है। उस विश्व का उपादानकारण कौनसो वाक् है इसका विवेचन स्वायंभुवी, पारमेष्ठ्या, सौरी तथा पार्थिवो भेद से वाक् के चार भेद वतलाकर स्वायंभुवी, ऋग्यजुःसामरूपो, ग्रमृता वाक् को विश्व का कारण वतलाते हुए किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य पारमेष्ठ्या, सौरी तथा पार्थिवो वाक् का भी प्रतिपादन इस पुस्तक में सुस्पष्ट रूप से किया गया है। इस चार प्रकार की वाक् में हम लोग जिसके लिए वाक् का प्रयोग करते हैं, वह वाक् व्याकृता पृथिवो वाक् है। साथ ही 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि' इस श्रुति का भी ग्रतेक प्रकार से श्रुतियों के ग्राधार पर सप्रमाण समन्वय किया गया है।

४- 'ग्रकारो वै सर्ववाक् सैपा स्पर्शोप्मिभिव्यंज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति' इस ऐतरेयश्रुति के ग्रनुसार एक ही ग्रकारक्ष वाक् से प्रक्रमरूप बाह्य-स्थान, ग्रनुप्रदानरूप बाह्यकरण, मुखस्थानरूप ग्राभ्यन्तर-स्थान, ग्राभ्यन्तर-प्रयत्नरूप ग्राभ्यन्तर करण एवं स्वरों के विश्लेप-संश्लेपरूप काल इन पांचों गुणों के कारण समस्त वर्णों का प्रादुर्भाव है, इसका मौलिक विवेचन इसमें हुग्रा है। यद्यपि ग्राधुनिक भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में इसका विवेचन है। किन्तु मुखबाह्य स्थानों में नाभि, कण्ठ व शिर में, नाभि से उत्थित वायु के प्रक्रम की समाप्ति मानने पर किस प्रकार उदात्त, ग्रनुदात्त, स्वरित भेद हो जाते हैं—इसका विवेचन प्राचीन ग्रन्थों के ग्राधार पर इसी पुस्तक में मिलता है, ग्रन्थत्र नहीं।

५-द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रहमं परं च यत्। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माथिगच्छति॥ इस श्रुति के स्राधार पर शब्दब्रह्म व स्रर्थब्रह्म की समानता है स्रीर स्त्रर्थब्रह्म की तरह शब्दब्रह्म की प्रक्रिया है। जिस तरह—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षत्रश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षटःथोऽक्षर उच्यते ।। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयंमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वरः।।

इन गीतावचनों के अनुसार प्रकृति में अर्थब्रह्म में अन्यय अक्षर व क्षर की सत्ता है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म में भी स्पोट (अव्यय), स्वर (अक्षर), व्यंजन (क्षर) इन तीनों की सत्ता है।

६-स्वर के ग्रक्षररूप होने से तथा व्यंजनों के क्षररूप होने से वे एक नहीं हैं किन्तु उनमें मौलिक भेद हैं। ग्रक्षर-शब्द एकाकी स्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है तथा व्यञ्जनिविशिष्ट स्वर के लिए भी। एक स्वर की व्याप्ति नौ विन्दुग्रों (ग्रर्थ-मात्राग्रों) तक होती है। उनमें मध्य के दो विन्दुग्रों से स्वर के स्वरूप का निर्माण होता है तथा शेप पूर्वापर सात विन्दुग्रों पर उसकी व्याप्ति होती है। इत्यादि मौलिक विपयों का प्रतिपादन इसी पुस्तक में सर्वप्रथम हुग्रा है।

७-दो स्वरों के, दो व्यंजनों के तथा स्वर ग्रीर व्यंजन के मिलने पर नाना संवियाँ होती हैं जिनका विवेचन व्याकरणशास्त्र में मिलता है, किन्तु दो वर्गों के मिलने पर ये नाना प्रकार के सन्विविकार क्यों हो जाते हैं, इसका वैज्ञानिक व गीलिक विवेचन इसी पुस्तक के सन्धिपरिष्कार-नामक पञ्चम प्रपाठ में हुग्रा है।

इस ग्रन्थ के ग्रध्ययन की इसलिए भी ग्रावश्यकता है कि इसके बिना स्वरों ग्रीर व्यंज्नों के समीचीन स्वरूप का ज्ञान भाषाविज्ञान पर ग्रन्थ लिखने वालों को भी नहीं हो सकता। भाषाविज्ञान पर पुस्तक लिखने वाले एक विद्वान् ने पतञ्जलि,

१ (क) स्वयं राजन्ते स्वराः, भ्रान्वग् भवति व्यंजनम्।

<sup>(</sup>ख) व्यञ्जनानि पुनर्नटमार्यावद् भवन्ति । तद्यथा नटानां स्त्रियो रङ्गं गता यो नः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयम् इति, त तं तवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनान्यपि यस्य यस्यावः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते । इति ।

<sup>(</sup>ग) यः स्वयं राजते तं तु स्वरमाह पतअतिः । उपरिस्यायिना तेन व्यंग्यं व्यञ्जनमुच्यते ॥

'याज्ञवल्क्य ग्रादि ग्रन्यों के ज्ञाधार पर ग्रयने उच्चारण में ग्रन्य की ग्रपेक्षा न रखने वाले 'ग्रकारादिवर्ण' 'स्वयं राजन्ते इति स्वराः' इग ब्युत्पत्ति से स्वर कहलाते हैं तथा जो वर्ण ग्रपने उच्चारएा में ग्रपने से भिन्न ग्रकारादि स्वरों की अपेक्षा रखते हैं, वे 'व्यज्यन्ते स्वररूपैरक्षरें:' इस व्युत्पत्ति से व्यंजन कहलाते हैं। जैते --- क, ख स्रोदि वर्ण। इस प्रकार वे स्वर स्रौर व्यञ्जन का भेद बतलाते हुए भी लिखते हैं कि 'कहना न होगा कि भारत ग्रीर यूरोप द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा कि 'व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता भ्रौर स्वर वे हैं जिनका हो सकता है', पूर्णतः गलत है। हिन्दी के तथाकथित ग्रकारान्त शब्द यथार्थतः व्यञ्जनान्त हैं। श्रथित् उनके श्रन्त में व्यञ्जन श्रकेले विना स्वर को सहायता से उच्चरित होता है। जैसे - राम्, राख्, श्राप् ग्रादि। भाषाविज्ञान पर पुस्तक लिखने वाले उन महाशय को यह भी विदित नहीं कि एक स्वर ग्रयने से पूर्व चार व्यंजनों तथा ग्रयने उत्तरवर्ती तीन व्यंजनों के उच्चारण में समर्थ है। वहाँ तक उसका महिमामण्डल है। जैसे—सूर्य वृहती पर ग्रारूढ रहता हुग्रा भी सम्पूर्ण सौरमण्डल का प्रकाशक है, उसी प्रकार ७ व्यंजनों का मंघ्यवर्ती स्वर उन सातों व्यंजनों को प्रकाशित करने अर्थात् उन व्यंजनों को अपनी सहायता से उच्चारित करने की क्षमता रखता है।

'ग्रत: राम् इत्यादि में 'म्' का उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर ग्राकार की सहायता से होता है न कि विना स्वर की सहायता से ।

भाषावैज्ञानिक उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को केवल सुर (Tone) जन्य मानते हैं। किन्तु वस्तुनः ऐसा नहीं। यह भेद नाभि से उत्थित वायु के प्रथम प्रक्रम की उर्ज्, कण्ड व शिरस् में समाप्ति होने से होता है। जब नाभि से उत्थित वायु के प्रक्रम की समाप्ति उरस् में होती है तो अनुदात्त स्वर, कण्ड में होती है तो रत और शिर में होती है, तो उदात्त होता है। इसका स्पष्ट निरूपण गुरानिरू-पणक्ष्य नृतीय प्रपाठ में विस्तार से किया गया है। अतः भाषाविज्ञान के

पणरूप तृतीय प्रपाठ में विस्तार से किया गया है। अतः भाषाविज्ञान के भ्रष्टययन करने वालों को इसका अध्ययन करना चाहिये। नहीं तो पदे-पदे भ्रांतियों की सम्भावना बनी हो रहेगी।

स्रतः उपर्यु कत दिष्टियों से यह सन्य स्रत्यन्त मौलिक है। उपर्यु कत स्रनेक मौलिकतास्रों से इसकी उपादेयता स्वतः-सिद्य है। यह पुस्तक सभी विश्व-

१ दुर्बलत्य यथा राष्ट्रं हरते बलवाद नृपः।
दुर्बलं ब्यंजनं तद्वत् हरते बलवान् स्वरः।

विद्यालयों में संस्कृत एम॰ ए॰ तथा भाषा-विज्ञान के अध्ययन के लिए संग्राह्म होनी चाहिए, ऐसी मेरी धारएगा है। विद्वान् यदि ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे, तो मेरे इस कथन की उपयुक्तता अवश्य सिद्ध होगी।

विषयों की नवीनता को ध्यान में रखकर ग्रन्त में इसकी हिन्दी-व्यास्या भी दी गई हैं। इस विषय को हिन्दी में समभाकर प्रस्तुत करने का यह प्रयास तो किया गया है, किन्तु विषय की नवीनता तथा मेरी ग्रनभिज्ञता से इसमें त्रुटियाँ ग्रवश्य रही हैं। विद्वाद लोग उनकी तरफ ध्यान दिलायेंगे, तो मुभ पर उनका ग्रत्यन्त ग्रनुग्रह होगा ग्रौर द्वितीय संस्करण में उनका परिमार्जन हो सकेगा।

राजस्थान प्राच्यिवद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेशक, महामनीषी वेदमूर्ति डॉ॰ फतहसिंहजी ने इस ग्रन्थ की राजस्थान-पुरातन-ग्रन्थमाला से प्रकाशित करने का जो निर्ण्य लिया ग्रीर इसके सम्पादन का दायित्व मुभे सौंप कर जो अनुग्रह किया इसके लिये मैं ग्रीर वेद-जगत् उनका सर्वदा ऋणी रहेगा।

विद्वद्विवेय, सुरजनदास स्वामी

#### श्री हरिः

## पथ्यास्वस्तिः

#### वेदभाषाया वर्णमातृका प्रदश्यते ।

१ परब्रह्माक्षरं ज्ञातुं शब्दब्रह्माक्षरस्थितिम् । विज्ञापयित विज्ञानप्रविणा मधुसूदनः ॥१॥ वर्णाक्षर-समाम्नायोऽनेकधा प्रतिपद्यते । छन्दोभाषानुगा तत्र पथ्यास्वस्तिनिरूप्यते ॥२॥ श्रोष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पविः । सर्वस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ॥३॥(ऐतरेयश्रुतिः)

#### श्रीं सिद्धो वर्णसमाम्नायः।

२ तत्र समान-प्रयत्ना भिन्नस्थाना यथा-

| भ्र | <b>इ</b> . | ऋ  | तृ         | उइत्यस्गृष्टाः स्वराः।            |
|-----|------------|----|------------|-----------------------------------|
| S . | य          | र  | ल.         | व-इतीषत्स्पृष्टा ग्रन्तःस्थाः।    |
| ग्र | य          | ड़ | ळ          | व्-इतिदुः स्पृष्टाः ग्रन्तःस्थाः। |
| ग   | ज          | ड  | <b>द</b> ` | बइति मृदुस्पृष्टाः स्पर्शाः।      |
| क   | ं च        | ट  | ं त .      | प—इति तीव्रस्पृष्टाः स्पर्शाः ॥   |
| ह   | হ          | ष  | स          | ह—इत्यर्द्धस्पृष्टा उष्माणः॥      |

३ श्रयवा समानस्याना भिन्नप्रयत्ना यथा-

| श्र | S | ग्र        | ग          | क | ह—इात कण्ज्याः।     |
|-----|---|------------|------------|---|---------------------|
| র . | य | ं यु       | ं ज        | च | श—इति तालव्याः।     |
| 雅   | र | ड          | ड          | ट | ष—इति मूर्द्धन्याः। |
| लृ  | ल | <u>छ</u> . | <b>द</b> ं | त | सइति दन्त्याः।      |
| उ   | व | व          | ब          | प | ह—इति ग्रोग्ठ्याः।  |

इत्थं विशुद्धास्त्रिशत् । हकारयोः स्थानभेदेन भिन्नत्वेऽप्युच्चारगा-साम्यादैकवर्ण्याभिमाने त्वेकोनित्रशत् ॥२६॥

9

४ ग्रथ समानप्रयत्ना द्विस्थाना यथा-

अं इँ ऋँ ॡूँ उँ—इत्यस्पृष्टानुनासिकाः।

॰ यँ ॰ लँ वँ—इतोषत्स्पृष्टानुनासिकाः।

ङ न्न गा न म—इति स्पृष्टानुनासिकाः।

इत्थमनुनासिकास्त्रयोदश ॥१३॥

तदित्थं प्राकृतिका निरूढा वर्णा द्वाचत्वारिशत् ॥४२॥ एषामेव ते-ऽन्ये वैकारिका भवन्ति ये यौगिका ये चायोगवाहाः ।

५ तत्र समानप्रयत्नाः स्वरयौगिका यथा—
श्रा स्र ३ । ई इ ३ । ऋ ऋ ३ । ऊ उ ३ ।—इति दीर्घण्लुतानि ।
ए स्रय् । ऐ प्राइ । स्रो स्रव् । स्रो ग्राउ ।—इतिसन्ध्यक्षराणि ।
इत्थं संयुक्तस्वराः शुद्धनासिक्यभेदाद् द्वात्रिशत् ॥३२॥

६ म्रथ सोष्माणो व्यञ्जनयोगिका यथा-

॰ ॰ ढ़ ब्ह ॰—इति दुःस्पृष्टमहाप्रागो ।
घ भ ढ घ भ—इति घोषिमहाप्रागाः ।
ख छ ठ थ फ—इति खासिमहाप्रागाः ।
इत्यं स्पर्गाः सोष्मागो द्वादश ॥१२॥ तेनैते यौगिकाअतुश्चत्वारिशत् ॥४४॥

त्र्यायोगवाहा<u>ः</u>

### १. स्वरमक्तिः

प्रतः ऋलुवर्णयोरन्तरतो रेफलकारौ परितः स्वरभक्त्या नियम्येते । ऋलोर्मध्ये भवत्यर्द्धमात्रा रेफलकारयोः । तस्मादस्पृष्टता न स्याद् ऋलुकार्रानरूपणे—इति याज्ञवत्वयः ॥

ग्रस्याश्च ऋकारतृकारस्वरभक्तेश्चतुर्घोचारणं संप्रदायभेदादवगःम्यते। श्रकाराभास एकेषाम्। ऋषिरिति रिषवत्। इकाराभासः
प्राच्यानाम्। ऋषिरिति रिषिवत्। उकाराभास उदीच्यानाम्। ऋषिरिति रुषिवत्! एकाराभासो माध्यन्दिनानाम्। ऋषिरिति रेषिवत्।
तदुक्तं प्रतिज्ञासूत्रे—"ऋकारस्य तु संयुक्तासयुक्तस्याविशेषेणः
सवंत्रेविमिति।" ॥ "ऋकारो हल्वियुग् युक् च सकारश्छन्दिस स्मृतः।"
इति केशवी॥ कृष्णोसि, केष्णोसि। ऋत्वियः, रेत्वियः। वत्तृप्तं
क्लेम्निति। एषां मते—इकारोकाराभासः प्रतिषिद्धः॥ ग्र इ
उ ए—इत्येताश्चतस्रोऽर्धमात्रिकाः स्वरभक्तयो भवन्ति। तासामुचारणमात्रे सम्प्रदायभेदादिमे विशेषा ग्राख्याताः। न सु लिपौ तासां
विशेषाः क्रियन्ते। ग्रर्द्धमात्रिकाणामेकमात्रिकस्वरिपिभिरुष्केखानवकत्त्रतः। यत्तु लृकारं विवक्षमाणा लकारमकारोदयमुचारयन्ति तदज्ञानात्। उभयोः स्वरभक्तेः समानन्यायेन प्रवर्त्तमानतया ऋकारस्य
तत्रानवक्लुम्नत्वात्॥

ह र्ह—इति रेफो लकारस्योपलक्षरां, हकारस्तूष्मवर्णानाम् । तेन र रलाभ्यामुष्मप्रत्यये मध्ये यः स्वरसहको ध्वनिरुत्पद्यते सा स्वरभक्तिः।

रलाभ्यां पर उष्मागो यत्र तु स्युः स्वरोदयाः । स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्वमाक्रम्य पठ्यते ॥१॥ स्वरभक्ति प्रयुद्धानस्त्रीन् दोषान् परिवर्जयेत् । इकारं चाप्युकारश्च गस्तदोषं तथेव च ॥२॥

इति याज्ञवल्क्यनारदादयः॥

पर्शुः । वर्षम् । बहिः । बल्शा ॥ ग्रत्र रेफोष्मणोरन्तरतोऽद्धी कारवदाभासो नैसर्गिकः । माध्यन्दिनानां तु ग्रत्यल्पमात्रैकारवदाभासः संप्रदायसिद्धः । श्रथापरान्तस्थस्यायुक्तान्यहलः संयुक्तस्योष्मऋकारेरेकारसिहतोच्चारणमेवं तृतीयान्तस्थस्येति प्रतिज्ञासूत्रात् । श्रहल्
शल्युर्ध्वरेफस्य सेकारः प्राक्चेति नवाङ्कसूत्रम् । 'विहल्शल्युर्ध्वरेफो यः
सेकारः प्राक् समुच्चरेद्'इ ति केशवो । रेफो रेकारमाप्नोति शषहेषु परेषु
च'इति माध्यन्दिनीयाः । दर्शतं दरेशतं बल्शा बलेशा । परे तु 'रलावृलु
वर्णाभ्यामूष्मिण् स्वरोदये सर्वत्रेति प्रातिशाख्योक्तरेल्पमात्राभ्यामृकारल्काराभ्यां क्रमेण रेफलकारौ व्यवधीयेते इत्याहुः । तेन द्विरुक्तरेफलकारवत् तत्रोच्चारणाभासः संभाव्यः । श्रशः । श्रर्शः । श्रर्शः ।
श्रर्रहः ॥ वल्शा । बल्लशा—इति ।

तदित्थमकारवद्वा, ऋकारतृकारवद्वा, एकारवद्वोच्चारितार्द्धमात्रा स्वरभिक्तरित्युच्चारणसंप्रदायभेदाद् भिन्नायाः स्वरभक्तेरिदमनु-शासनत्रयं द्रष्टव्यम् । स्वरोदयत्वाभावाद् वर्ष्मशब्दे न स्वरभिक्तः ।

### २. रङ्गः

१० देवा ५ एह, महा ५ प्रसीत्यादौ ग्रा ५ — इति विशुद्धादकारात् परतः पृथगिव नासिकयोच्चाय्यंमाणी वर्णो रङ्गः । तालुमृदुस्पृष्टानुनासिकस्य नस्य तालुमृदुस्पृष्टत्वगुणभ्रं शादधमात्रस्थानेऽर्धमात्रिको विवृत्यकारीऽनुनासिकोऽविशिष्यते । व्यञ्जनस्य नकारस्य पूर्वस्वरेणानु — रञ्जनात् स्वरवदाभासो भवतोत्यस्य रङ्गशब्देन व्यपदेशः । नायम नुस्वारः । स्वरानुस्वारयोरव्यवधानोपपत्त्याऽनुस्वारेण पूर्वस्वरस्य ग्रस्तत्वमनुभूयते । इह तु दोर्घस्वरात् पृथक् तदुच्वारणात् स्वरग्रासो नास्तीति भेदोपपत्तेः । तस्मादयमन्यो वर्णो रङ्गः । उकतं च—

रङ्गवर्णं प्रयुञ्जीत नो ग्रसेत् पूर्वमक्षरम् । दीर्घं स्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चान्नासिक्यमाचरेत् ॥१॥

### ३. ग्रनुस्वारः

११ ग्र-इत्यत्र स्वराद्रध्वं नासिकयोचार्य्यमाणो वर्णोऽनुस्वारः। तस्यानुस्वारस्य नकारवदाभासो भवति। नकारो मृदुस्पृष्टः किन्त्वय-मनुस्वार ईषत्स्पृष्ट इति वर्णान्तरत्वम। शषसह रेषु तु प्रत्ययेषु अनुस्वारस्योचारणत्रैविध्यमनुभावयन्ति। तत्र तावत् नकारसदृश-ध्वनिबंह्वृचानाम्।

श्रलाबुवोर्णानिर्घोषो दन्तमूल्यः स्वरानुगः। श्रनुस्वारस्तु कर्त्तव्यो नित्य ह्रोः शषसेषु च ॥१॥

इति पाणिनिस्मरणात् । वंन्शः । कंन्सः । दन्त्यानुनासिकत्वान्न-काराभासमात्रं, न त्वयं नकार एव । ग्रनुस्वारस्त्विति तु शब्देन प्रत्ययान्तरवच्छषसहरेष्विपि ग्रनुस्वारशब्देनैय व्यवहारो नतु मकारगुंकारा-दिवत् संज्ञान्तरमपेक्षते—इत्याह ॥

१२ अथ मकारसदृशध्विनिश्छन्दोगानाम् । तस्यानुस्वारस्य मकार इति संज्ञा कियते व्यवहारार्थम् ।

श्रापद्यते मकारं रेफोष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वारः । यवलेषु परसवर्गं स्पर्शेषु चोत्तमापत्तिम् ॥१॥

इति नारदीयात् । ग्रथवा ग्रस्तु तावद् —

### ' ग्रनुस्वारं रोष्मसु मकारः ''

इतिकात्यायनप्रातिशाख्यसूत्रैकवाक्यत्वादिहापि नारदीये मकारोऽ नुस्वारमित्येव निर्वारितः पाठः, ग्रस्तु वा मकारस्थानैऽनुस्वारस्यैव विधानं तथापि तस्यानुस्वारस्य छन्दोगसंप्रदायानुरोधान्मकारसदृश-ध्वनिरेवास्थीयते । वंम्शः । कंम्पः ॥ श्रोष्ठचानुनासिकत्वान्मकाराभा-समात्रं न त्वयं मकार एव ॥

१३ म्रथैतेष्वेव प्रदेशेष्वनुस्वारस्य—ङकारसहशस्विनरध्वर्यूगाम् । तंङ् रामङ् रावगारिम् । सिङ्हः, वंङ्शः, कंङ्सः, । कण्ठ्यानुनसिकत्वान् ङकाराभासमात्रं न त्वयं ङकार एव । ङकारसहशध्वनेस्तस्य गुंकार इति संज्ञा क्रियते व्यवहारार्थम् ॥ अद्यत्वे तु वेदोच्चारका गुंशब्दमेवोच्चारयन्ति, तदज्ञानात् । "कृं खंगं घं यमाः"—इति सूत्रेण गुंकारस्यानुस्वारशब्दवत् संज्ञाशब्दतया स्वरूपपरत्वासंभवात् ॥ "स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा"—इत्याचार्य्याणां सिद्धान्तात् । यमप्रकरणे संज्ञाशब्दो नानुस्वारप्रकरणे इति तु न भ्रमितव्यम् । एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽन्यत्राप्युपकारको भवतीति न्यायेन समानशास्त्रे संज्ञाशब्दस्य सर्वप्रकरणे साम्येन व्यवहारौचित्यात् ॥ गुंशब्दस्य द्विमात्रवर्णतया तदुच्चारणे नियताक्षरच्छन्दोव्याघातेन कर्मलोपप्रसङ्गाच् ॥

" मित्रः सर्छमुज्य पृथिवीं भूमि च ज्योतिषा सह । रुद्राः सर्छमुज्य पृथिवीं बृहज्योतिः समोधिरे ॥ दर्छहस्व देवि पृथिवि स्वस्तये । अर्छहसः, द क्ष्रश्रम्याम्, मा हि सी : ॥"

इत्यादिष्वभीष्टच्छन्दोभङ्गदोषस्यार्थप्रतिपत्तिवलेशदोषस्य वा गुंशब्द-मुचारयतां गले पतितत्वात् । प्रकृतिसिद्धोचारणत्रैविध्ये व्यवस्थापक-शास्त्राणामन्यतमपक्षनिर्धारकतया चारितार्थ्यं संभवति गुंस्वरूपोच्चार-णाय शास्त्रानुज्ञाने तात्पर्य्यालाभात् तथोच्चारणस्याशास्त्रीयत्वाच्च ॥ या तु—

### "अनुस्वारस्य छै मित्यादेशः शषस्हरेकेषु"

इति प्रतिज्ञासूत्रे इतिशब्दोल्लेखाद् गुंशब्दः स्वरूपपरो न संज्ञाशब्दः इति बहूनामद्यतनानां वेदपाठिनां प्रतिपत्तिः । सेयं भ्रान्तिः । तत्रेतिशब्दस्य "कुं खुं गुं घुं यमाः"—इत्येतदुक्तगुंकारस्मरणार्थतया ग्रन्यार्थत्वात् । यमवचनोऽयं गुंकारो यादृशमुच्चारणं लक्षयित तथैंवेहाप्यनुस्वारस्योच्चारणे जानीयादिति हि तदिभिप्रायः ॥ वंशः । हवींषि । कंसः । सिहः । तं रामम् — इत्येवमादिषु ग्रनुस्वारस्य-

नकारमकारङकारान्यतमप्रतिकृत्योच्चारणं प्रकृत्या सिद्धे तत्रेयं वैदिकानां वेदभेदाद् व्यवस्था बोध्या ॥

### ४. विसर्गः

१४ ग्रः—इति विसर्गः। ग्रकार उपलक्षणं स्वरवर्णानाम्।
स्वरादुत्तरो हकारवदाभासमानो हकारभिन्नो विक्षेपकघ्वनिर्विसर्जनीयः॥
ग्रिग्निः। हकारवदाभासमानोऽप्ययं विसर्गो न हकारः। हकारस्यार्धस्पृष्टत्वं सस्वरभक्तिकत्वं चोपपदचते। विसर्गस्तवयमीषत्स्पृष्टः
स्वरभक्तिश्चत्यः। तस्माद्वर्णान्तरम्। उक्तं च—

यथा बालस्य सर्पस्य उच्छ्वासो लघुचेतसः । एवमुदमा प्रयोक्तव्यो हकारं परिवर्जयेत् ॥१॥

हकारं परिवर्जयेदित्यस्य स्वरभिक्तवैशिष्टचप्रतिषेधे तात्पर्य्य-मुन्नेयम् । हकारभिन्नोऽप्ययं विसर्गो न्ननमूष्मशब्देन व्यपदिश्यत एव । सथा चाह पाणिनिः—

> ग्रोभावश्च विवृत्तिश्च शषता रेफ एव च । जिह्वामूलमुपण्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥२॥

## ५. त्रीरस्योदमा

१५ ह्र ह-इत्यौरस्य उष्मा। ग्रत्र च नकार उष्मरणां, रेफो यवला-नामुपलक्षरणम् ।

हकारं पश्चमैर्युक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम् । भीरस्यं तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहुरसंयुतस् ॥१॥ इति ॥ पूर्वाह्यः । वह्निः । ब्रह्मा । मह्यम् । ह्रदः । ह्लादः । विह्वलः ॥

## ६. जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ

१६ १ क ४ ख— इति कखाभ्यां प्राग् हकारसहशध्वनिजिह्वामूलीयः। ४ प ४ फ— इति . पफाम्यां प्रागुपध्मानीयः॥ क ४ कविः। क ४ खलः। क ४ फली।।

#### ७. यमाः

१७ अनासिक्यस्पर्शादुत्तरतो नासिक्यस्पर्श सति मध्ये पूर्वसहशो वर्गा-विच्छेदं जनयन्नु च्चार्यमाराो यम उच्यते। इमे स्पर्शाः स्थानकररा-स्पर्शजन्मानो भवन्तीति निसर्गः, किन्तु तदुत्तरे सति यमे स्पर्श-विच्छेदजन्मा पूर्वसहशः कश्चिद्वर्गः प्रादुर्भवति स यमजनितत्वाद् यम् इत्याख्यायते । इत्थं स्पर्शिवच्छेदजन्यः प्रतिध्वनिर्यद्यप्यवसाने ऽन्तःस्थपञ्चमपरत्वे च संभवति — रामात्त्-शुक्कः, स्रग्गिनरिति। तथापि पश्चमपरत्वे नासिक्यतावैलक्षण्यादयमपूर्वः प्रतिध्वनि-र्यमोनाम वर्णान्तरत्वेनेष्यते ॥ वृक्गाः। पलिक्नी । रुक्मम्। रतम्। श्रात्मा। स्वप्नः। पाप्मा। द्वित्वसिद्धा श्रागमा वा अपश्चमस्पर्शा विंशतियंमा इत्येकदेशीयमतम् ॥ क ख ग घ इति चत्वार एव यमा इति केंचित् । तत्रैते चत्वारो द्वित्वसिद्धा वर्णा एव यमा इत्येके। वर्णागमा इति तु तैत्तिरीयाः। स्रात् वनी। सक्थवना । यज्ञ इति वर्णागमत्त्वात् कङौ यमौ । ङकारे यमे कुत्वमिति यज्ञशब्दे गकारङकारतकाराः तन्निबन्धनं जस्य संयोगः ॥ श्रार्थोच्चारगप्रचारभूय्स्त्वादिह यमसहितोच्चारगा-संप्रदायप्रवृत्तिः । लोकमात्रप्रयुक्ते तु शब्दविशेषे तथोच्चारगा-

संप्रदायो नास्ति । याच्ञा । केचित्तु राज्ञ इत्यत्र जकार-जकार-मध्यवित्तिनो यमस्य जस्य नासिक्चत्वोपरञ्जने प्राप्ते तालुस्पृष्टो नासिक्चः प्रयत्निवरोधान्नास्तीति कृत्वा स्थानपरिवर्ते द्रुत्या गस्वरूपत्वम् । ततो गकारपरत्वे पूर्वस्यापि जस्योपरञ्जनाद् गत्विमत्याहुः । जकारोऽयं तालुस्गृष्टो नासिक्चोऽस्तीति तु नाशङ्कचम् । तस्य नासिक्चान्तःस्थतये-पत्स्पृष्टत्वात् । स्पृष्टस्तालव्यो नासिक्चो नास्तीत्यत एव तत्स्थानेऽन्तः-स्थोऽनुनासिकः प्रातिनिच्येनोच्चार्यंते इति विजेयम् । केचित् त्वाहुः— नैते यमा विश्वतिः । न वा चत्वारो नाप्येते वर्णाः सन्ति, किन्तु—

जकारौ द्वौ मकारथ रेफस्तदुपरि स्थितः । श्रशरोरं यमं विद्यात् संमार्ज्ज्मीति निदर्शनम् ॥१॥

इत्यमोघनन्दिन्याद्युक्ते यं मस्याशरी रत्वसिद्धान्तान्नैतस्योच्चारगां शक्यम् । तथा चाह कात्यायनः—

"ग्रन्तःपदेऽपञ्चमाः पञ्चमेषु विच्छेदम् ।

—हनक् इमेत्यादौ कद्वित्वे तत उत्तरं पश्चमात् प्राग् नासिक्या-नासिक्यविरोधप्रभावान्मध्ये यतिहत्पद्यते तदिदं विच्छेदमात्रं यमो न वर्णा इत्यभिप्रायः । विभिन्नोच्चारणसंप्रदःयाधीना ह्ये ताश्चतस्रः प्रतिपत्तयो भवन्तोति बोध्यम् । चतुर्ष्वेषि संप्रदायेषु पूर्वाक्षरे सत्येवायं यमः स्थानं लभते नान्यथा । तस्मात् सिद्धान्तकौमुद्यां प्रन्तीति यमोदाहरणं निघ्नन्ति विघ्नन्तीत्याद्यमिप्रायं द्रष्टव्यम् । ज्ञाने तु यमो नास्ति । ज्ञाधातोर्गकार - पूर्वकानुनासिकतालव्येषत्स्रृष्टा-रब्धत्वावगमात् । तदित्यं सप्तनवति (६७) वर्णोऽयमार्णेयोऽक्षर-समास्रायः ।

्इति प्रथमः लण्डः ॥१॥

#### मातृकानुवाके

## साप्ताशीतिशतिको

द्वितोयः खण्डः । २ ।

१ केश्चित्पुनरेभ्यो निरूढ-यौगिका-योगवाहेभ्योऽन्येऽपि नवतिरौप-पादिका वर्णा इष्यन्ते । तेषामपि संग्रहणे तु सप्ताशीतिशतं ते सर्वे छन्दोभाषाम्नायवर्णा (१८७) भवन्ति । ते यथा

| 7 | ुश्र | ्र <u>भा</u> | श्र ३ |
|---|------|--------------|-------|
|   | इ    | ई            | इ. ३  |
|   | 雅    | ऋ            | ऋ ३   |
|   | त्तृ | . 0          | ल ३ ' |
|   | उ    | ऊ.           | उ३    |

इति हस्वदीर्घण्तुतभेदाद् भाविस्वराश्चतुर्दश। लुकारस्य दीर्घो नास्ति।

३ ए ए३॥ ऐ ऐ३ अरो अरो३॥ अर्थे औ३

४ ते चोभये प्रत्येकमुदात्तानुदात्तस्वरितभेदाद्भिन्ना इति षट्-षष्टिः ॥ तेषां शुद्धस्वरत्वं विवृतत्वमस्पृष्टत्वं च साधम्यंम् । लृकारः ष्लुतोऽस्तोति कृत्वा तद्भेदास्त्रयोऽधिका इह निर्दाशताः ।

५ रलपूर्वा उष्मवर्गा ऋलुवर्गो च स्वरभक्तिस्थानानि । स्पर्शः । हर्षः । ऋहंः । एषु रेफोष्मग्गोरन्तरतः स्वरभक्तिः । ऋलुवर्ग्योस्तु स्वरभक्त्योरन्तरतो रेफलकारौ । यथोक्तं कात्यायनेन

## ''ऋलुवर्गों रेफलकारौ संश्विष्टावश्रुतिधरावेकवर्गों'' इति (का. प्रा. ४ । १४६)

६ ऽ य र ल व—इतोषत्स्रुष्टान्तस्थाः ईवन्नादाः पश्च । तत्रादिवर्गो विवृतिः । यथाह याज्ञवल्क्यः—

द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये सन्धियंत्र न हश्यते विवृतिस्तत्र विज्ञेया बर्डिशेति निदर्शनम्॥१॥

उ स्र यं ड ळ वं इति दुःस्पृष्टान्तस्थाः पश्च ॥५॥ तत्रादिवर्णः संवृतोऽकारः । ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे मंवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । यत् प्र उ ग- शब्दे यकारस्थानीयस्तिद्वकारसिद्धः संवृतोऽकारः । तेनोकारे विवृते तस्य सिन्धर्नास्ति इत्याहुः केचित् तन्त । यकारस्थानीयविवृत्यैव तत्रापि सन्ध्यभावसंभवात् । वस्तुतस्तु यकारस्येपत्स्पृष्टस्य प्लृतिप्रतिक्षेपाद् वकारत्वे सजातीयाभिभावकत्वा-दनभिव्यक्तया लोपः । तथा च न यकारस्थाने विवृत्यकारः संवृताकारो वाऽऽदिश्यते । प्रशब्दाकारस्तु संवृतो विविक्षितः । तस्मान्न सिन्धः ।

द्र यत्रयोर्दुःस्पृष्टयोः पदादौ यरहानुस्वारपूर्वत्वे च स्थानम् । दुःस्गृष्टयवोच्चाररो ईषत्स्पृष्टापेक्षया किचिदधिकस्पर्शोपपत्या स्पृष्टापेक्षया त्वल्पस्पर्शोपपत्या तदुभयरूपाभासः ॥ उक्तं च प्रतिज्ञासूत्रे—

"ग्रथान्तस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्यहल्संयुक्तासंयुक्तस्य रेफो-हमान्त्याभ्यामृकारेण चाविशेषेणादिमध्यावसानेषुच्चारणे जकारो-च्चारणं द्विभविऽप्येवम् ।" इति—यकारस्य लघुप्रयत्नतरस्य सतो जकारोच्चारगं ब्रुवता यकारजकारयोर्मध्यमवृत्योच्चारगमभिष्रयते। तथा नारदोऽप्याह—

पादादौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च। जः शब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्मृतः ॥१॥

ज इति जकारवदाभासमाह । यदुः । यमः । शय्या । निकाय्यम् ।
सूर्यः । वीर्यम् । ग्रान्तर्य्यमित्यत्र रेफयकारसंयोगयोभिन्तसंस्थयोरुच्वारणक्रमे यो भेदो दृश्यते तत्र रेफस्य पराङ्गत्वपूर्वाङ्गत्वे, यकारस्येषत्स्पृष्टत्वदुःस्पृष्टत्वे च हेतू भवतः । रेफस्य पूर्वाङ्गत्वे सत्येव
यकारस्य दुःस्पृष्टत्विसद्धान्तात् ॥ सह्यम् । ब्राह्मम् । ग्रहंयुः । शंयुः ।
वकारस्येह दुःस्पृष्टत्वेऽनुस्वारोऽनुनासिकयकारो वा भाष्यते । येषां
त्वीपत्स्पृष्टत्वं यकारस्येष्यते तेषामयं शम्युशब्दः स्मर्यते । वरः ।
वीरः । वाय्वोः । सर्वः । विह्वलः । शंवूकः ।

वकारस्य तु दुःस्पृष्टस्य पदादिवत् पदमध्यं संयोगादिश्च स्थानम् । देवः, शिवः, काव्यम्, भव्यम्,॥ यम्या यद्यपीत्यादौ, विश्वं विद्वानित्यादौ च प्रथमौ यकारवकारौ गुरुप्रयत्नत्वाद् ुःस्पृष्टौ भवतो द्वितीयौ तु लघु-प्रयत्नत्वादन्तस्थौ विज्ञायेते ॥

६ पदादौ संयोगादौ च दु स्पृष्टस्य डस्य प्रतिषेश्वः । डमरुः, कुड्यः, वड्रः । कुड्मलादिषु संयोगादौ क्वचित्स्पृष्टदुःस्पृष्टयोविकत्पः । स्वरद्वयमध्ये त्वस्य दुःस्पृष्टस्य डस्योच्चारणस्थानम् ।। निगडः ।

' छन्दिस स्वरमध्यस्थ इस्य छ्त्वं वक्तव्यम्' । ग्रग्निमीछ् । माध्यन्दिनानामयं नास्ति ।

१० ह श प स ह-इत्यूष्टमागाः पञ्च ईपच्छ्त्रासाः ग्रर्द्धस्पृष्टाः । तत्रैतौ हकारौ जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ नामाख्यायेते । जिह्वामूलीयकण्ठ्ययोः प्रभवसादेश्यात् कण्ठ्यस्याप्येतेनैवोपसंग्रहः ॥ हकारोऽयं पश्चस्थानो

भवति । कण्ठ्यतीत्रस्पृष्टप्रत्ययत्वे स जिह्वामूलीयः । ११क०भ्ख इति ॥१॥ स्रोष्ठ्यतीत्रस्पृष्टप्रत्ययत्वे स उपध्मानीयः । ११५८ फ इति ॥ २ ॥

जिह्वामूलीयोपस्भानीययोरुच्चारणसाम्येऽपि स्थानभेदाद्वर्णभेदाभिमानः।
मुखमध्यस्थानीयाद्वंस्पृष्टप्रत्ययत्वे स विसर्जनीयो नामोच्यते । कः
शमः। कः षडङ्गः। कः सुतः। ग्रवसानेऽपि विसर्गः। कः। उभयत्राश्रयस्थानत्वाविशेषादैकवर्ण्याभिमानः॥ ३॥ नासिक्यान्तःस्थप्रत्ययत्वे
स औरस्यः। हः हः॥

"ग्रयोगवाहा विज्ञेया ग्राश्रयस्थानभागिनः" इति हि शैक्षिकाः पश्यन्ति ।

स्राद् ऋकाराच्च कण्ठ्यः स्यादि ऐकारात्तु तालुजः। उ ग्रीकारात् स स्रीष्ट्यः स्यादेकारात् कण्ठतालुजः॥ ॥ श्रोकारात्तु स कण्ठोष्ठचो विसर्ग इति निर्णयः। पूर्वस्वरस्थानभाक्रवात् स्वरभक्तिस्तथोच्यते ॥२॥ देवः सह, मितःसाहि सर्वैः साहि हुवत्पशुः॥ नौः सहुर्हेमतेः साधोः सहोवदिति भाव्यताम् ॥३॥ लघुमाध्यन्दिनीयायां शिक्षायां दिशतस्तथा ॥ विसर्गस्वरभक्तीनां भेद उच्चारणक्रमे ॥४॥

११ मुखे त्रीणि स्यानत्रयाणि—प्रथमानि मध्यमान्युत्तमानि चेति। उरः कण्ठः कर्णमूलमिति प्रथमानि। तालुमूलं, मूर्द्धा दन्तमूल-मिति मध्यमानि। सृक्का, उपध्मा स्रोष्टमित्युत्तमानि॥ तेषु प्रथमस्थानत्रये उत्तमस्थानत्रये चार्द्धस्पृष्टत्वेऽनभिव्यक्तभेदं ह इति समानमिव रूपं

संभवति । मध्यमस्थानत्रये त्वर्द्धस्पृष्टत्वे हकाराद् भिन्नरूपत्वेऽिष त्रयाणामुष्मणामत्यल्पभेदं समानमिव रूपं जायते शषस इति । तत्र मध्यमस्य मूर्घन्यषकारस्य कवर्गद्वितीयवदुच्चारणं माध्यन्दिनीयाः कूर्वन्ति । यथोक्तं केशवीसूत्रे "षः लष्टुमृते च" इति ।।

सोऽयमज्ञाननिमित्तः संप्रदायिवशेषो नत्वत्र प्रयत्नदोषादिकारणं प्रतिपद्यते । उच्चारणमात्रमन्यथा क्रियते नतु लिपौ व्यत्यास इति बोध्यम् ॥

१२ स्वरभक्तिरेका, दशान्तःस्थाः, ग्रष्टोष्मारगः,—इत्येतेषां स्वरव्यञ्जनोभयसधर्मारगामेकान्न (कोन) विश्वतिवर्गानामल्पस्पृष्टत्वमल्प-विवृत्तत्वं च साधर्म्यम् ॥

१३ ग. ज. ड. द. व—इति घोषाः संवृता ईषन्नादाः स्पृष्टाः पश्च ॥५॥ क. च. ट. त. प—इत्यघोषा विवृता ईषच्छ्वासाः स्पृष्टाः पञ्च ॥५॥ एषां दशव्यञ्जनवर्णानां पूर्णस्पृष्टत्वमल्पप्राण्तवं निरनुनासिकत्वं च साधम्यंम ।

१४ ढ़ ळ ह—इति दुःस्पृष्टो द्वो ॥२॥ तथा चाह कात्यायनः—
"डढौ ळल्हावेकेषाम्" (का॰ प्राति॰ ४।१४४।) इति ॥ एतच्च स्त्ररमध्ये समानपदे द्रष्टव्यम् । ग्रषाढा । ग्रषालहा । ग्रत्र द्वितीयो वर्गो माध्यन्दिनानां नास्ति ॥

१५ घ. भ. ढ. ध. भ — इति नादाः संत्रारा घोषाः पञ्च ॥ ५ ॥ ख. छ. ठ. थ. फ—इति स्वासा विवारा ग्रघोषाः पञ्च ॥५॥ एषां द्वादशब्यञ्जनवर्णानां स्पृष्टस्वं सोष्मस्वं महाप्रारणस्वं च साधम्यंम् । र. ल. ङ. गा. न. मादोनामपि सोष्मत्वं संभाव्यते; किन्तु छन्दोभाषायां तेषामनाम्नाना (या)दनादरः ॥

१६ श्रॅ. इॅ. ऋॅ. लॅं ॐ—इति नासिक्या भावितः स्वरा हस्व-दीर्घण्लुतभेदाच्चतुर्द्श ॥१४॥ "लुकारस्य दीर्घत्वं नास्ति"॥ विशुद्ध-विवृताकारस्य मूलप्रकृतितया भावित्वाभावेऽप्यनुनासिकस्य भावित्वं नापोद्(ह्)यते । एँ एँ ग्रोँ ग्रौँ — इति नासिक्याः संध्यक्षरस्वरा दीर्घ-प्लुतभेदादष्टौ ॥६॥ ते चोभये प्रत्येकमुदात्तानुदात्तस्वरितभेदाद्भिन्ना इति पट्षष्टिः । (६६)। तेषामनुनासिकत्वमस्पृष्टत्वं विवृतत्वं च साधम्यम् ॥

१७ म्रं—इत्यत्र स्वरादुत्तरोऽनुस्वारवर्णः ॥

श्रा:—इति विशुद्धाद्दीर्घस्वरादुत्तरो रङ्गवर्णः ॥

यं. वं. लं—इति त्रयोऽन्तस्याः ॥

कुं. खुं. गुं. घुं—इति चत्वारो यमाः ॥

ङ ज गा न म—इति नादाः संवारा घोषाः पञ्च ॥

एषां चतुर्द्शानां नासिक्यत्वं साधम्यंम् । ग्रत्र तालव्यानामल्पप्राराघोष-स्पृष्टदुःस्पृष्टेषत्स्पृष्टानामनुनासिकत्वे समानमुच्चारणं भवतीत्यनुना-सिकेषत्स्पृष्टापेक्षया पृथक्रवेन चवगंपञ्चमनासिक्यस्य वर्णान्तरत्व-व्यवस्थापनं नोपपद्यते । तथापि चिरंतनलोकव्यवहारानुरोधादिह वर्णान्तरत्वमाख्यातमिति सन्तोष्टव्यम् ॥

मुखमध्यस्थानां तालव्यमूर्द्धं न्यदन्त्यानामनुनासिकानां मृदुतीव्रस्पृष्ट-परत्वेऽनुस्वारवत् समानमुच्चारणं भवति । "सञ्चारः । सञ्जयः । कण्ठः । काण्डः । दन्तः । स्कन्दः । इत्येवमेषामुच्चारणे विशेषानुपलब्येः ॥ एवमपि—ग्रस्पृष्टेषत्स् गृष्टपरत्वे गुणगुण्यादौ विशेषोपलव्धिरस्तीति णकारस्य वर्णान्तरत्वं युक्तम् ॥ "ग्रनुस्वारविसर्गजिह्वामूलीयोपध्मानीय-यमानामयोगवाहत्वं साधम्यंम् ॥ तदित्थं छन्दोभाषायां सप्ताशीतिशतं वर्गाः सिद्ध्यन्ति ॥१८७॥ येषां तु मते विशतिर्यमा इष्यन्ते तेषां त्र्यधिकं शतद्वयम् [२०३] वर्गानामुपपद्यते । तथाच सप्तनवतिर्वा, सप्ताशीतिशतं वा, त्र्यधिके द्वे शते वा वर्गा यत्र मतभेदेनाम्नायन्ते, सैषाऽऽर्षेयी वर्गमातृका पथ्यास्वस्तिः प्रतिपत्तव्या ॥२॥

॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥

#### मातृकानुवाके

# ॥ ऋथ ब्राह्मो वर्रासमाम्नायः

चातुःषष्टिकस्तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

१ संक्षेपतश्चतुःषष्टिरेवैते वर्गा ग्राम्नायन्ते । तदुवतं पाणिनिनात्रिषष्टिर्वा चतुःषष्टिर्वर्गाः संभवतो मताः ।
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥१॥
स्वरा विश्वतिरेकश्च स्पर्शानां पश्चविश्वतिः ।
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥२॥
प्रमुस्वारो विसर्गंश्च १क १पौ चापि पराश्रयौ ।
दुःस्पृष्टश्चेति विश्वेयो लुकारः प्लुत एव च ॥३॥ (इति)

ग्र ग्रा ग्र**३** इ ई इ३ उ ऊ उ३ ऋ ऋ ऋ ३

लू , ० ं ०

- ० ए ए३
- ऐ ऐ३
- स्रो स्रो ३

3

X

Ê,

त्रौ ग्रौ ३—इति स्वरा एकविंशतिः ॥२१॥

ग ज ड द ब क च ट त प घ भ ढ घ भ ख छ ठ थ फ

ङ ब गा न म-इति पञ्चिविश्वतिः स्पर्शाः ॥२४॥

्यरलव शाषसह—इत्यष्टीयादयः ॥६॥

प्र प्र—इति जिह्वामूलीयः ॥ प्र प—इति उपध्मानीयः ॥ ग्रं—इत्यनुस्वारः ।

ग्रः—इति विसर्जनीयः। कुँ खुँ गुँ घुँ—इति यमाः। इति ग्रयोगवाहा ग्रष्टौ ॥१॥

ळ-इति दु:स्पृष्ट एक: ॥१॥

७ लृकारः प्लुतः प्रयोगतो नास्तीति त्रिषिटः । संभवतोऽस्तीति चतुःषष्टिः । द कात्यायनस्तु प्रातिशाख्ये हुमिति नासिक्यमधिकं मन्यमानः प्राह— त्रयोविशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकैः ॥ द्विचन्वारिशद् व्यञ्जनान्येतावान् वर्णसंप्रहः ॥१॥ एते पश्चषष्टिर्वर्णा ब्रह्मराशिरात्मवाचः ॥ यत्किश्चिद् वाङ्मयं लोके सर्वमत्र प्रतिष्ठितम् ॥२॥

- ६ स्वरमन्तरेगोच्चारयितुमशक्यत्वादनुस्वारविसर्गयोर्व्य**ञ्जनत्व** सिद्धान्तः ॥
- १० उदात्तानुदात्तस्विर्तानामैकभाव्यविवक्षणात्र स्वरातिरेकः । स्वरभक्तोः स्वरेऽन्तर्भावः । विवृत्तोः संवृताकारस्य चाकारेऽन्तर्भावः दुःस्पृष्टान्तस्थानामीषत्स्पृष्टान्तस्थैरुपसंग्रहः । ग्रौरस्यहकारस्य कण्ठ्यहकारेणोपसंग्रहः । रङ्गस्यानुस्वारेऽन्तर्भावः ॥
- ११ ग्रस्य चाक्षरसमाम्नायस्य ऋक्तन्त्रव्याकरगो संप्रदायः श्रूयते । यथा"इदमक्षरच्छन्दो वर्गाशः समनुक्रान्तम् । ब्रह्मा बृहस्पतये
  प्रोवाच । बृहस्पतिरिन्द्राय । इन्द्रो मरद्वाजाय । भरद्वाजः
  ऋषिम्यः । ऋषयो ब्राह्मगोभ्यः । तं खिल्वममक्षरसमाम्नायं
  ब्रह्मराशिरित्याचक्षते । न भुक्त्वा न नक्कं प्रब्रूयात्" । इति ।

॥ इति तृतीयः खण्डः ॥३॥

### ऐकपंचाशिकश्चतुर्थः खण्डः ॥४॥

# त्रय माहेश्वरो वर्शासमाम्नायः

तत्रैकपञ्चाशद्वरणां ग्राम्नायन्ते ।

7

8

प्र इ उ ऋ लु ० ए ओ ऐ औ ह य व र ल न म ङ श न म ज क भ घ ड द ख फ छ ठ थ च ट स ह

३ ग्रमुस्वार-विसर्ग-जिह्वामूलीयोपध्मानीय-यमानामकारोपरि शर्षु च पाठस्योपसंख्यानम्—इतिं महाभाष्यम् । एतैरेकपञ्चाशद्वर्णेः संवेंऽप्यन्ये वर्णा उपसंगृहीता भवन्ति ॥

इति चतुर्थः खण्डः ॥४॥

## साप्तत्रिशिकः पंचमखण्डः ॥५॥

होडाचेक्रनाम्नी ग्रासुरी वर्णमातृका सप्तित्रशहर्णा।
श ग्रसुराणां पुरात्वे बहवोऽवान्तरभेदा ग्रासन्। तेष्वेको मयासुरविभागो विद्याशिल्पकलावीरतासभ्यतागुणविशेषाच्छ्रेष्ठ ग्रासीत्
एष एवासुरविभागः पुरात्वे यवन इत्याख्यायते स्म।

२

तस्य च वर्णमातृका होडाचक्रनाम्नी पुरायुगे सप्तित्रिशिकाऽऽसीत्। सां यथा—

> ग्रव क ह ड म ट प र त न य भ ज ख ग स द च ल—इति प्रस्तीर्या वर्णा विंशतिः ॥२०॥

अ इ : उ : ए : ग्री-इति मात्रावर्णाः पत्र ॥५॥

३ घड छ ष गाठ घफ ढ़ थ भ ज—इति परिशिष्टा वर्गा द्वादश ॥१२॥

४ प्रस्तीर्येष्वकारः संवृतो व्यञ्जनवत् । मात्रावर्णेषु त्वकारो विवृतः स्वर इति भेदः । प्रस्तीर्याणां मात्रायोगात् प्रस्तारे स्वरिताः शतं दर्शाः स्युः । ते यथा—

| (१) 双, ब, क, ह, ड    | (२) म. ट. प. र. त  |
|----------------------|--------------------|
| इ. बि. कि. हि. डि    | मि. टि. पि. रि. ति |
| उ. बु. कु. हु. डु    | मु. टु. पु. र. तु  |
| ए. बे. के. हे. डे    | मे. टे. पे रे. ते  |
| ग्रो. बो. को. हो. डा | मो. टो. पो. रो. तो |
|                      | , , , ,            |

| (\$) | न. य. भ. ज. ख<br>नि. यि. भि. जि. खि<br>नु. यु. भु. जु. खु<br>ने. ये. भे. जे. खे<br>नो. यो. भो. जो. खो | (3) | ग. स. द. च. ल<br>गि. सि. दि. चि. लि<br>गु. सु. दु. चु. लु<br>गे. से. दे. चे. ले<br>गो. सो. दो. चो. लो | T |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                       |     |                                                                                                       |   |

भवजद, हब्बज्, हुत्ती, कलमन्—इत्येवमन्यापि काचिदबजद-नाम्नी वर्णमातृकाऽऽसीत्। तस्या ग्रार्येरपरिग्रहादिह त्यागः॥॥॥

इति पञ्चमः खण्डः ॥५॥

## वर्णनिर्देशादिपरिशिष्टविवारः षष्ठः खण्डः ॥६॥

अवयवपरिच्छेदो मात्रा। ध्वनिपरिच्छेदानां वर्गत्विमिति वर्गातिम-का परिच्छित्तिर्मात्रिका भवति । उच्चारणसामान्यान्मातृका । अपि वा जनन्यां मातृशब्दः प्रसिद्धः । जनियत्री हीयं वर्णमाला तत्तहेशभाषाग्गा-मिति मातृकाख्यायते ।

भाषायां प्रथमतः प्रवृत्तायां कालेन तत्र वाक्यानि, वाक्ये च पदानि पदे च वर्णाः विभज्य परिगृहीता ग्रभवन् । तत्र तत्तद्वर्णादिपदिवशेषेग् तत्तद्वर्णासंज्ञा प्रथमयुगे प्रवृत्ताऽऽसीद् । यथा "रेफः" इत्यधमवचनेन पदेन रस्य मंज्ञाऽक्रियतेति प्रथमः कल्पः ॥१॥

तत इति शब्दो वर्णसंज्ञाकरणः प्रवृत्तोऽभूदिति कात्यायनादयः प्राहुः । प्रथा—-"निर्देश इतिना"—(१।३६।)इति । एत्यकारस्य । विति वका-रस्य । डिति डकारस्य । ईतीकारस्य । सोऽयं द्वितीयः कल्पः ॥२॥

ततः कारशब्दो वर्गासंज्ञाकरगः समपद्यत । "कारेग च । प्रव्य-विहितेन व्यञ्जनस्य" १।३१। इति कात्यायनोक्तेः। श्रकारः ककारः इत्यादि । सोऽयं तृतीयः कल्पः संप्रति प्रचरति । "र एफेनच" इति सूत्रयन्तस्तु ते रकारं रेफशब्देनापि व्यपदेष्टुमिच्छन्ति । पदेषु वर्गाव्याकरगास्य सर्वतः पूर्वं रेफशब्देनैवारम्भणात्। तत्स्मरणार्थं रवणिभिज्ञानस्य माङ्ग-लिकस्य रेफशब्देनैव विवक्षितत्वात् । यत्तु—"स्वरैरिप"—(का. प्रा. १।४०।) इति कात्यायनादयः प्राहुः। तत् सर्वभाषासाधारणमनुशासनं भवति । तथाहि नागरीभाषायां तावत्-क. ख. ग. घ. ङ-इत्यकारेगा वर्णा निर्द्दिश्यन्ते । इंग्लिशभाषायाम्-ए वि सि डि इत्यादिष्विकारेगा, जे के-इत्येकारेए वर्णानां संज्ञा क्रियते ॥ पृष्ठतोऽप्ययमेकारः क्रचिन्निर्दि-श्यते । एफ् एल् एम् एन्. एस्. एक्ष.-इति । आकारोऽपि क्वचिद् यथा-ग्रार-इति ॥ पारस्थान नाषायामेकारो यथा-बे. पे. ते. टे. से-इत्यादि । अलिफ-शब्दन्तु-''ग्रलिपि इत्यस्यापभ्रंशमात्रम् । जीम्. मीम्. स्वाद. सीन-इत्यादयस्तु संस्कृतरेफशब्दवत् प्राचीन-संप्रदायसिद्धाः पदाभिज्ञानोपपन्ना वर्गसंज्ञा द्रष्टव्याः । ते च शब्दा रेफव-न्माङ्गलिका इति भाव्यम् ॥

इति षष्ठः खण्डः ॥६॥

इति मघुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रगोते पथ्यास्वस्तिग्रन्थे मानुकापरिष्कारः प्रथमः प्रपाठः समाप्तः ॥१॥

#### यमानुवाके विच्छेदप्रतिपत्तिः श्रागमप्रतिपत्तिश्र ॥२॥

## त्र्रथ यमपरिष्कारो

#### द्वितीयः प्रपाठकः

ग्रथातः प्रागुक्तो यमः पुनिरह वैशद्येन चिन्त्यते । शुद्ध जित्-सोष्म-जितौ द्वौ, शुद्ध धिसोष्मवी द्वाविति चत्वारो यमाः । ते च कुं खुं गुं. घुं. शब्दैः संज्ञायन्ते । यमस्वरूपे चतुर्धा विप्रतिपद्यन्ते ।

१ एकस्मिन् वर्णे पूर्वाक्षरपराक्षयोर्युगपद्बलसंप्रसक्तो बल-द्वयविप्रतिषेधाद् वर्णो द्विरुच्यते । तत्र द्वितीयस्यानुनासिकपरत्वे नासि-क्यत्वमतस्तत्र यमशब्दः । पूर्वस्य निरनुनासिकतयाऽनुनासिकस्यैतस्य प्रयत्नान्तरग्रहणार्थं मध्ये किञ्चिद्विच्छेदलाभात् । विच्छेदयमयोरैका-ध्यति ॥ प्रयत्नान्तरत्वं तु पूर्वस्पृष्टविलक्षरणं संवृतत्वम् । तथा चाह मण्डूकः—

वर्णानां तु प्रयोगेषु करणं स्याच्चतुर्विधम् ।
संवृतं विवृतं चैव स्पृष्टमस्पृष्टमेव च ॥१॥
स्पर्धानां करणं स्पृष्टमन्तःस्थानामतोऽन्यथा ।
यमानां संवृतं प्राहुर्विवृतं तु स्वरोष्मरणाम् ॥२॥इति ।
अत्र पक्षे यमो वर्णागमः सशरीरः पूर्वसहशो वर्णविशेषः ॥
स्वरात् संयोगपूर्वस्य द्वित्वाज्जातो द्वितीयकः ॥
तस्यैव यमसंज्ञा स्यात् पश्चमैरिन्वतो यदि ॥१॥

इति वर्गरत्नप्रदोषिकाशिक्षोक्तेः। "श्रनन्त्यान्त्यसयोगे मध्ये यमः पूर्वगुराः"—इत्यौदव्रजिसूत्राच । तस्य विश्वतिसंख्यत्वेऽपि शुद्धजित्व-सोध्मजित्व-शुद्धधित्व-सोध्मधित्वैः संग्रहरणाच्चतुष्ट्वं नोपहन्यते । इत्येका प्रतिपत्तिः ॥१॥

२ परे त्वाहुः — पददृयमध्ये यतिर्विवृतिरद्धमात्राकालः । दशरा-मशरा इत्यत्र शमयोक्तरं विप्रकर्षविशेषानुभवात् । सदा स आयाती- त्यत्र प्रथममिद्धिरतावन्योऽर्थः दक्षिरादन्योऽर्थः ।

काकाली कामधुरा काशीतलवाहिनी गङ्गा ॥

कंस जघान कृष्णः कम्बलवन्तं न बाधते शीतम् ॥

इत्येतेषु तत्र तत्र यतिवैशेष्यादेवैतानि प्रश्नवाक्यान्युत्तरवाक्यरूपायोपक
हपन्ते ॥

कागदही की श्रास में बठे निपट उदास कागदही पाये बिना मिटे न मन की प्यास ॥१॥ इह भाषापद्ये पदान्तविरतित्रयभेदादर्थत्रयमुपपद्यते ॥

तथा च—''सकतु'' रित्यत्र ककारपृष्ठे सा विरितिरुपपद्यते । सऽकतुः । ग्रथ कदांचित् सा ककारात् पुरतो विक्षिप्यते । पराङ्गे ऽपि ककारे पूर्वाक्षरवलाक्रमणे न पूर्वसिन्नकर्षातिशयोपपत्तेः । परबलशैथिल्यातु-कस्य पराङ्गरवा व्याहन्यते । तेन सऽक्रतुरितिवक्तव्ये सक्ऽरतुरि-त्युचारः । ग्रथ बलद्वयविप्रतिषेधे कस्य द्वित्वमिति कद्वयान्तराले सा विरितिनिक्षिप्यते । सक्ऽक्रंतुरिति । नक्तमित्यादौ पदविर-त्यभावेऽप्यक्षरद्वयान्तरालविरत्या त्रैविध्यमुपपद्यते—न-क्तम् । नक्-तम् नक्-क्तमिति । ग्रथानुनासिकपरत्वे तच्छायापत्या विरितरस्या ना-मिक्यत्वं प्रसज्यते । तस्याद्य यमसंज्ञा । ग्रत्र पक्षे यमः शरीरज्ञन्यो विच्छेदात्मा ।

जकारो हो मकारश्च रेफस्तदुपरि स्थितः ॥ श्रशरीरं यमं विद्यात् संमाज्मीति निदर्शनम् ॥१॥ इति

श्रमोधनिन्दनीशिक्षोक्ते।। "श्रन्तः पदेऽपश्चमा पश्चमेषु विच्छेदम्" (१३६) इति प्रातिशाख्यसूत्रं व्याचक्षारो प्रदीपे विच्छेद इति यमसङ्गा इत्युक्तेश्च। स्वरयोविच्छेदे विवृतिगब्दः। व्यञ्जनयोविच्छेदे यमशब्द इति व्यावहारिकसमयः। हरऽएहीति विवृतिः। पलिक्ऽक्नीति यमः। यमस्य विच्छेदमात्रत्वेऽपि पूर्वव्यंजनचातुर्विष्यनिवन्धनं चतुष्ट्वमुप-चर्यते। इत्यन्या प्रतिपत्तिः।।।।।

३. ग्रन्ये त्वाहुः । सयोगिवभागशब्देभ्यः शब्दोत्पित्तिरिति भगवान् कर्णादः प्राह । हश्यते च—ऊर्क्-क्, हरित्-त्, फट्-ट् इत्यादौ

व्यञ्जनान्तपदिवरामे पदान्तव्यञ्जनोच्चारगार्थं वेगात् क्रियमागे स्थान-करणसंयोगे संयोगजो वर्णः सद्यः प्रतिभासते । ग्रथ शैथिल्येन तत्संयो-गोपरमे वर्णान्तरानुत्पत्ताविष सद्यस्तरसा तत्संयोगप्रत्याकर्षे विभागजस्तत्र पूर्वसहशो वर्णः प्रादुर्भवति । पदिवरामवत् पदमध्येऽ-पि संयोगादेविच्छिद्योचारगे संयोगजवर्णोत्तरं स विभागजो वर्णः संभवति । एष एव तु सोष्मरहवर्जं सर्वत्र वर्णद्वित्वहेतुर्द्रष्टव्यः । स विभागज एवानुनासिकपरत्वे तत्प्रयत्नाकृष्टतया नासिक्यतां प्राप्तो यम उच्यते । पलिक्-न्तीति । सक्थ-थ्नेत्यादौ ककाराद्य्यग्रे थकारे विराम इति तस्यैव विभागजत्वे यमसंज्ञा ॥

द्विरुक्ति वर्जयेन्नित्यं यमेऽपि परतः स्थिते ॥ सक्थ्ना देदिइयते नारी ककारोऽत्रैक एव हि ॥१॥ इति

वर्ण रत्नप्रदोपिकायां कद्वित्वनिषेधात् ॥ "सर्वेषां व्यञ्जनानां द्विभिवो-भवित द्वादशवर्जम्" । ते खं छ ठथ फा घ फ ढ घ मा रहौ चेति—" गौतमसूत्रमते तु—थ-घटकस्य तस्य द्विक्वित्तरिति विशेषः ॥ "प्रथमैद्वितोयास्तृतोयंश्चतुर्थाः" ॥१३६॥ इति कात्यायनप्रातिशाख्य-सूत्रे तथोक्तेः । तदित्थं विशतिर्यमाः ॥३॥

#### ॥ इत्यन्या प्रतिपत्तिः ॥३॥

प्रपरे त्वाहुः—न विश्वतिर्यमाः किन्तु क. ख. ग. घ. सहशध्वनयो नासिक्याश्चत्वार एव यमाः कुं. खुं. गुं. घुं. संज्ञाः । श्रातनच्मीत्यश्चान्त्वक्मीति । संमार्ज्मीत्यत्र संमार्ज् -ग्मीति । श्राट्णोत्पत्र श्राट्. क्णोति । रहनमित्यत्र रत्-क्नमिति । सक्थ्नेत्यत्र सक्थ्-स्नेति । विद्य इत्यत्र विद्-ग्म इति । दध्म इत्यत्र दध्-ध्म इति । पाप्मेत्यत्र पाप्-क्मेत्यु-चारणात् ॥ एतदुक्तं पाणिनीयशिक्षाभाष्ये शिक्षाप्रकाशे "श्चन्तवंत्वनीति तकारयमककारनकारेकाराः ॥ यञ्ज इत्यत्र जकार-पूर्ववर्ण-वर्णसंस्य-सवर्णयमगकार-जकारा इति ॥ शिक्षाभाष्यानुमत्यतदुचारणमास्यातम् । वस्तुतस्तु कुंकार-गुंकारयोः कत्रग्यतया तत्स्थानचवग्यस्थानयोरानन्तर्यात् पूर्वप्रयत्नापकर्षेण यमे प्रत्यये चवग्यः कवग्यत्वमापद्यते । उक्तंच भगवता पूर्वप्रयत्नापकर्षेण यमे प्रत्यये चवग्यः कवग्यत्वमापद्यते । उक्तंच भगवता प्रामं ४

पाणिनिना—"चोः कुर्भिल पदान्ते चेति"। तेन ग्रातनच्च्मीतिवक्तव्ये कुंकारादातनच्क्मीति; ककारयमककारमकाराः। संमाज्मीत्यत्र गुंकारात् संमाग्मीति; गकारयमगकारमकाराः। यज्य इत्यत्र गुंकारात् यग्य इति । विज्ञानिमत्यत्र च विग्जानिमिति गकारयमगकारवकाराः॥ इतीत्थमेव सर्वत्रोच्चारणं संप्रदायसिद्धमवकल्पते ॥

ज्ञानमित्यत्रापि मध्ये गुंकारो नियम्यते । (१) 'ः ग्रनन्त्यान्त्यसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुराः''—इत्यौदव्रजिसूत्रात् ॥१॥

- (२) अनन्त्यान्त्यसंयोगेऽनन्त्यपूर्वेऽन्त्योत्तरे व्यवधानविजते तत्र यभा वर्तन्ते न संजयः ।" इति गौतमसूत्राच ॥२॥
  - (३) ग्रनन्त्यक्च भवेत्पूर्वी ह्यन्त्यश्च परतो यदि ॥ तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत् सवर्णः पूर्ववर्णयोः। इति नारदोक्ते श्च ।
  - (४) ग्रपश्रमैश्चैकपदे संयुक्तं पश्रमाक्षरम् ॥ उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्गः पूर्वाक्षरस्य हि ॥४॥
  - (५) पश्चमाः शपसैर्युक्ताः अन्तस्थैर्वापि संयुताः ॥ यमास्तत्र निवर्तन्ते रमशानादिव बान्धवाः ॥५॥ इतियाज्ञवल्योक्तेश्च

इति मण्डूकोक्त के ॥६॥ तस्य गुंकारस्य भल्त्वाज्जकारो गत्वमा-पद्यते। तेन ज्ञानिमिति गकारगुंकारजकारा इति उच्चारणसंप्रदायो वैदि-कानुमोदितो लोकेऽपि प्रयुज्यते। घृवातोर्वे दिकस्य घृतादिष्ठ लोकेऽपि प्रयो-गवत् ॥ यत्तु ज्ञानं विज्ञानिमत्यादावेक एव गकारः प्रतिभाति न तु गुंकारः पृथक् प्रतीयते। अप्रतीतश्च नास्तीति शक्यं वक्तुमिति किश्चद् बूयात्। तन्न। पूर्वस्पर्शयमयोः संयोगस्यायस्पिण्डतया घनवन्धात् पार्थकयेनाप्रतीताविप प्रकृतिसिद्धार्थस्यापलापानहत्वात्।

त्रिविधो हि पिण्ड: स्मर्येते भगवता गौतमेन-

त्रिविधः संयोगिषण्डो भवति—ग्रयस्पिण्डो दारुषिण्डस्तथोगाषि-ण्डश्चेति । यमसहितमयपस्ण्डिम् । दारुषिण्डमन्तःस्थैर्युक्तम् । यमान्तःस्थ-वर्जं तूर्गाषिण्डमिति ॥

ग्रन्तःस्थयमसयोगे विशेषो नोपलभ्यते । ''ग्रशरीरं यमं विद्यादन्तःस्थः पिण्डनायकः'' इति

ग्रशरीरत्व पूर्वस्पर्शशरीरान्तः प्रविष्टत्वम्, ग्रत एव च पूर्वस्पर्शय-मयोम्मध्ये विच्छेदो नोपलभ्यते ॥ तस्मात् पार्थक्येनाप्रतीतिरिति बोध्यम् ॥ इति प्रासिङ्गको यमविचारः ॥ ॥

> इति मधुसूदन--विद्यावाचस्पति--प्रणीते पथ्यास्वस्तिग्रन्थे यमपरिष्कारो द्वितीयः प्रपाठः

> > समाप्तः ॥२॥

तृतीये गुराानुवाके सप्तमखण्डं वाक्चातुर्विध्यखण्डः प्रथमः ॥१॥

# ॥ त्रथ गुरापरिष्कारस्तृतीयः प्रपाठः ॥

धम्मदिभ्युदयः सदाऽभ्युदयते धमंस्तु साहित्यतो विज्ञेयोऽप्यविनावृतं तदिष वा वावयंश्च वावयं पुनः॥ संपद्येत पदैः पदं पुनिरदं वर्णैः कृतं वर्ण्यते ते वर्णाश्च गुर्णैः कृता इति गुर्णान् वर्णिहितान् जूमहे ॥११

(१) येयं वाग्वदित सा चतुर्विधा विज्ञायते । तथाच श्रूयते—
"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुद्गिह्मणा ये मनीषिणः" ॥
"गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति"॥१इति॥

वाचा परिच्छिन्नानि तावचत्वारि स्थानानि भवन्ति—वाचस्पत्यं, नाह्मणस्पत्यमेन्द्रं भौमं चेति । स्थानभेदाद्वाचश्चतुर्विधा उपपद्यन्ते-वेकुरा, सुब्रह्मण्या, गौरिवीता, ग्राम्भृणी चेति । स्वायमभुवमण्डले परमाकाशे वेकुरा वाक् ॥१॥ पारमेष्ट्यमण्डले महासमुद्रे सुद्रह्मण्या वाक् ॥२॥ सौरमण्डले महाब्रह्माण्डे गौरिवीता वाक्॥३॥ पार्थिवमण्डले भौमाण्डे चान्द्रमण्डलोपेते सोममयी ग्राम्भृणी वाक् ॥४॥ ता एता वाच-म्तत्त्वलोकस्थितानां सर्वेषां भावानामुपादानभूता इष्यन्ते । तत्रेथमा-म्भृणी वागस्यां भूमौ सर्वत्राभिव्याप्ता । तामेव वाचिममे मनुष्या उपजीवन्ति । इतरास्तु तिस्रो दाचो गुहायां निहिताः । तदुक्तमृषिणाा—

वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः ॥
यदेपां श्रेष्ठं यदिपप्रमासोत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ।। इति॥
ऋक्सामयजुरात्मिका वैदिकी होयं वाक् सर्वेषामाविरेव सती
गुहायां निहिता न सम्यक्तया परिज्ञायते इत्यर्थः । ता ह्येताश्चतस्रो
वाचो ब्रह्मविज्ञाने सुविश्वदं व्याख्याता द्रष्टव्याः ॥१॥ अपि चान्यथा ब्रूमः –

(२) वाजस्य हि प्रसवो वागियं श्रूयते । यथोक्तं मैत्रायगोयश्रुतौ-

"वाग् घि वाजस्य प्रसवः । सा वै वाक् मृष्टा चतुर्धा व्यभवत् । एषु लोकेषु त्रोसि तुरीयासि । पशुषु तुरीयम् । या पृथिव्यां, साम्नौ, सा रथन्तरे ॥१॥ याज्नतिरक्षे, सा वाते, सा वामदेव्ये ॥२॥ या दिवि सा वृहति, सा स्तनियत्नौ ॥३॥ ग्रथ पशुषु ॥४॥ ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मग्रे न्यद्धुः । तस्माद्—ब्राह्मग्रा उभयीं वाचं वदति—यश्च वेद, यश्च न । या वृहद्रथन्तरयोः—यज्ञादेनं (वाजं) तया गच्छति ॥ या पशुषु नया ऋने यज्ञम् ॥

वाजस्येमं प्रसवः सुषुवेऽग्रे सोमं राजानमोपधोष्वरसु ॥ स विराजं पर्य्येतु प्रजानन् प्रजां पुष्टि वर्धयमानो ग्रस्मे ॥१॥ वाजस्येमां प्रसवः शिश्रिये दिवं स ग्रोषधोः समनवतु घृतेन ॥ वाजस्येदं प्रसवः ग्राबभूवेमा च विद्या भुवनानि सर्वतः ॥२॥ मैशि. व्रा. १।११।४-५) इति ॥

ग्रत्रेयं त्रिलोकीवाग् गुहानिहितेव ने क्लचते, पशुवागियमनुभूयते इति विद्यात् ॥२॥ ग्रपि चान्यथा बूमः—

(३) ग्रमृता, दिव्या, वायव्या, ऐन्द्री चेति सा चतुर्धा वाक् । तत्र मनःप्राणगभिता सत्या वागमृता । वेदा हि ऋक्नाः धवज्यमृति वाक् । ततः सर्वभिदं प्रजायते, तत्र प्रतितिष्ठति, तत्र शितिष्ठते । स्य वागाकाशो नाम । प्रश्निरस्या त्रह्म । अग्निरस्या उपलिष्ठत् । तस्मा-दियमाग्नेयी । सेर्यं मन्त्रे श्रूयते—

"गौरीमिमाय सलिलानि तक्षतो एफददो द्विपदी सा जनुष्पदी ॥ ग्रष्टापदी नवपदी बभूजुदी सहस्राक्षरा परमे द्योमन्॥१॥(१।१६४।४१)

ग्रथ दिव्या वागृता, सोऽथर्ववेदः । तन्मयान्येवैदानि सर्वागि देव-तानि भूतानि चोत्पद्यन्ते—

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशितः ॥ येनैव संसूजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥ ॥ (१६।६।३।) इत्यथर्वसंहितोक्तेः॥ सेयं वाक् सरस्वान्नाम । दिक्सोमोऽस्या ब्रह्म । दिक्सोमोऽस्या उपनिषत् । तस्मादियं सौम्या । सेयमपि श्रूयते —

'तस्याः समुद्रा ग्रधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुपजीवेति ॥२॥ (१।१६४।४२) वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभि:॥ सा नो जुषाराो यज्ञमागादवन्तो देवी सुहवा मे श्रस्तु ॥इति॥

श्रनयोध्वीनर्नास्ति । तस्मान्नै ते श्रोत्रे ए गृह्ये ते । ध्वनिः शब्दः । ध्वन्य-भावात्तु नैते वाचौ शब्दौ भवतः ।

"वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निम्ममे ।" इति मनुस्मृति-वाक्ये शब्दपदमौपचारिकं बोध्यम् । अशब्दात्मिकाया एव त्वमृताया वेदवाचः सृष्टिहेतुत्वसिद्धान्तात् ॥

श्रोत्रग्राह्यो ध्विनिद्धिविधः । शक्त्यभावादनर्थकः प्रथमः । वर्गापद-वाक्यादिविभाजितः सार्थको द्वितीयः । उक्तं च—

> ध्वनिर्वर्गाः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्ट्यम् ॥ यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥१॥इति

तत्रानिथकाया वाचो वायुर्बह्य । वायुरुपनिषत् । तस्मादियं वायव्या । गतिविहीनापीयं वाग् वाय्वारव्धाः वायुप्रतिष्ठा वायुन्नैवेतस्ततो नीयते । नादश्वासादयश्चौतस्यां विशेषा वायुनैवोपपद्यन्ते । सेयं सरस्वती नाम तृतीया वाक् विश्वोपजीवनी भवति । सापि प्रथमाद्वितीयावद्याकृतैवासीत् । ग्रर्थनिवन्धनस्य वर्गादि-विभागस्य तत्राहष्टत्वात् । तस्यां चेन्द्रोऽनुप्रविश्य विभिवतिभिस्तां विविधैराकारैव्यिकरोति तेनेयमैन्द्री व्याकृता वाग् भवति । तथाच श्रूयते—

"वाग् वं पराच्यव्याकृताऽवदत् तद् देवा इन्द्रमब्रुवन्—इमां नो वाचं व्याकुरु इति । सोऽब्रवीद्-वरं वृशै—मह्यं चेवंष वायवे च सह गृह्याता इति । तस्मादैन्द्रवायवः सह गृह्यंते क्रि तामिन्द्रो मध्यतोऽपक्रम्य व्याकरोत् । तस्यादियं व्याकृता वागुद्यते'' इति । सोऽयमर्थो मन्त्रसंहितायामप्याम्नायते—

''बीभत्सूनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम् ॥ श्रप्तुष्टुममतु चर्च् र्य्यमाणिमिन्द्रं निविष्ठयुः कवयो मनोषा''॥ (१०।१२४। ६) इति ।

एष मन्त्रोऽक्षरप्रकरणे व्याख्यास्यते । सा हीन्द्रेण व्याकृतैवेयं वागु-पयुज्यते सर्वेभ्यो व्यवहारेभ्यो वंदिकेभ्यश्च लौकिकेभ्यश्च । तथा च श्रूयते मन्त्रः—

"वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पश्चवो मनुष्याः ॥ वाचोमा विश्वा भुवनान्यिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥१॥

दृश्यं चैताश्चतुर्विधा वाचो व्याख्याताः। तत्रैताः पूर्वास्ति-स्रोऽर्थविज्ञानाननुकूलत्वाद् गृहा निहिता ने क्ल्यन्ति न कविदर्थं संकेतयन्ति ॥ अय यां पुनिरमां वाचं मनुष्या बुवते; यस्यां वाच्य-कारककारादयो वर्णाः व्याकृताः संविभक्ताः प्रज्ञाता दृश्यन्ते । सेयं चतुर्थी व्याकृता वागैन्द्री नाम प्रतिपत्तव्या । इन्द्रः प्रज्ञाप्राणः । प्रज्ञानयोगात्तु वाचो विभज्यमाना वर्णा भवन्ति । य उ इति मनः-प्राण्योः संज्ञे वैज्ञानिकानाम् । तत्र मनः प्रज्ञानमृणः प्राप्तो ध्व-विरर्णः । अपि वा प्राणं च प्रज्ञानं चागतो ध्वनिर्वर्णः ॥ वर्णा एवामी अर्णा इत्युच्यन्ते । प्रज्ञाप्राण्योनन्तिरोयकत्या प्रज्ञयंत्र प्राण्याम्यापि संग्रहोतुं शक्यत्वात् ॥ यास्तु वाचोऽनाहतनादे (१), याश्च वाचो वाय्वग्निजलपार्थिवानाम् (२), या वा वाचः पशुपक्षि-सरीमृपाणाम् (३)। या वा वाचः सद्योजाताशिक्षतशिशुरोदना-सरीमृपाणाम् (३)। या वा वाचः सद्योजाताशिक्षतशिशुरोदना-दिषु ताः सर्वा इन्द्रेण अव्याकृतत्वादिष्ठकः प्रज्ञातमुच्यते । तस्मादयमैन्द्र-वायवो ग्रहो भवति ॥४॥ (४) सेय्मैन्द्रो वागध्यात्मं चतुर्घा विधीयते । तथा च मन्त्रः श्रूयते—

चत्वारि वाक् परिभिता पदानि तानि विदुर्बाह्माणा ये मनोषिए।।।
गुहा त्रीिंग निहिता नेङ्क्ष्यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।।१।।इति
परा, पश्यन्तो, मध्यमा, वैखरी, इत्येता हि ता अध्यातमं चतुर्धा वाचः।

न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते ॥ श्रनुविद्धिमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥१॥

इत्याप्तोक्ते बुं द्विस्था वाक् परा । मनसा ग्रन्थाक्षरानाकलयता-मुपांशु वाक् पश्यन्तो । विनैव नादध्विन श्वासमात्रेण कर्णमनुचार्य-माणा वाग् मध्यमा ।

नादध्वनिशालिनी दूरतोऽपि श्रोत्रग्राह्या वैखरी ॥ तासु परा-परयन्तीमध्यमाः प्रच्छन्ना न विशिष्यावगम्यन्ते ॥ वैखरीं तु मनुष्या 'बुवतें । उक्तं चाभियुक्तैः—

वैखरो शब्दनिष्पत्तिमंध्यमा श्रुतिगोचरा ॥ द्योतितार्था तु पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपादिनी ॥१॥ इति ॥४॥

(४) सेयं वैखरी पुनरध्यातमं चतुर्वा विधीयते तथा च श्रूयते—

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि बिदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रोणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदंति ॥१॥इति तमेतं मन्त्रं वाजसनेयश्रु तिरित्यं व्याचष्टे—

"इन्द्रो ह वा ईक्षां चक्रे-'वायुर्वेनोऽस्य यज्ञस्य भूयिष्ठभाग्। हन्तास्मिन्निष त्विमच्छा " इति । स होवाच वायवा मास्मिन् ग्रहे भजेति ।
कि ततः स्यादिति । निरुक्तमेच वाग् वदेदिति । निरुक्तं चेद् वाग् वदेत्
न्निष्ठा त्वा भजामीति । तत एष ऐन्द्रवायवो ग्रहोऽभवत् ।

तदेतत् तुरीयं वाचो निक्कः यन्मनुष्या वदन्ति । स्रथंतत् तुरीयं वाचोऽनिक्कः यत् पश्चवो वदन्ति । स्रथंतत् तुरीयं वाचोऽनिक्कः यद्व-यांसि वदन्ति। अथैतत् तुरीयं वाचोऽनिक्कः यदिदं क्षुद्रं सरीमृपं वदति ॥ इति ।

न केवलमध्यात्मं, किन्तु यद्धिभूतं, यद्धिदैवतं वा वाक् तत्रा-प्येते चत्वारो विभागा द्रष्टव्याः । परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति ॥

(६) सेयं या वैखरी वाग् मनुष्येण व्याह्रियते तत्रापीयं श्रुतिभंवति
"चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिना नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥१।इति।

प्राण् स्वरः, वर्णः, ध्वनिः—इत्येवं तावमनुष्यवाचश्चत्वारि पदानि । तथा हि—

स्रातमा बुद्धचा समर्थ्यार्थात् मनो युङ्के विवक्षया।।
मनः कार्याग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।।
मारुतस्तूरिस चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्।
सोदीर्गो मूर्द्धन्यमिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः।
वर्गान् जनयते तेषां विभागः पश्चधा स्मृतः॥

इति शिक्षास्मृत्युक्तमार्गेण नाभ्युत्थितो वायुः स्वरात्मतासिद्धेः प्राक् प्राणो नामाभिसंधेयः । ग्रथ स एवैतन्मुखागमनात् प्राक् उरःकण्ठशिरः-स्थानः स्वरः । स पुनः पञ्चक्षपैः पञ्चाशद्रूपैश्चतुःपष्टिक्पैरपि वा व्या-क्रियमाणो वर्णः। स पुनः पड्जर्पभगान्धारमध्यमपश्चमधैवतनिषादाख्यैः सप्तिः स्वरैविभेदितः श्रुत्या गृहोतो ध्यनिर्नाम जायते । तत्र प्राणोऽय-मेकस्तरमात्रा वाक् । ग्रथान्यवाक्स्तरयोगाद् द्विस्तरा स्वरवाक् । तत्रान्यवाक्स्तरयोगात् त्रिस्तरा वर्णवाक् । तत्र पुनरन्यवाक्स्तरयोगा-चतुस्तरा ध्वनिवाक् । नानपेक्ष्य पूर्वामुत्तराक्ष्यं धते ॥

अत्राहा शङ्करो भाष्यकारः। कः पुनरयं ध्वनिर्नाम। यो दूरादाक-

र्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरित । प्रत्यासीदतश्च मन्दत्वपदुत्वादिभेदं वर्णोष्वासञ्जयित । तिन्नबन्धनाश्चीदात्तादयो विशेषा न वर्णस्वरूपनिबन्धनाः । वर्णानां प्रत्युचार्गां प्रत्यभिज्ञाय-मानत्वात् ॥१॥

ग्रथैते वर्णा ध्विनसहकारेण च कृतरूपा भविन्त ध्विनमन्तरेण च । यौ तावत् कर्णो प्रत्यासीदन्तौ रहस्यमुपजल्पतस्तयोभीषायां वर्णाः उपांशुकृतत्वाद् ध्विनिविनाकृता ग्रिप लक्ष्यन्ते । उच्चैःकृतायामेव ध्वनैः संचारात् ॥२॥

त्रथ यदाहु:—''यकारो वै सर्वा वाक् । सैषा स्पर्शोष्मभिव्यंज्यमाना बह्वी नानारूपा भवतीति''(ऐ. ब्राः :) तत्रेयं स्पर्शोष्मयोगप्रतियोगिनी वाक् स्वरो नाम । एष एव स्वरो लघुत्वगुरुत्वाभ्यां द्वेधा प्रतिपद्य-मानोऽक्षरो नाम कथ्यते ॥३॥

ग्रथ यं पुनरेते गाब्दिकाः स्फोटं प्रतिपद्यन्ते स प्राणो वर्णानां मूलाघारो द्रष्टव्यः । तदवच्छेदादिमे वर्णाः परस्परतो नोपसृज्यन्ते ॥४॥

श्रय पुनर्देवताभिश्चैता वाचो विभक्ता द्रष्टव्याः । स्विनरयमग्नीको-मीया वागाग्नेयी गायत्रीछन्दा इष्यते । वर्णात्मिका तु वाग् वायव्या श्रनुष्टुप्छंदा भवति । "वाचमष्टापदीमह्मिति श्रुतेः" ब्रह्म वै गायत्री वागनुष्टुप् इति श्रुतेश्च"—॥श्रष्टौ हि बिन्दवस्तस्या व्याप्तिस्थानिमत्यनु-ष्टुप्त्वमुपपद्यते । या पुनः स्वरवाक् तामैन्द्रीं बृहतीछन्दसमाहुः । "वागिन्द्र" इति हि श्रुतिरेतामेवैन्द्रीं वाचमभिप्रैति । इयमेवेन्द्रपत्नीति श्रूयते । तस्या नव बिन्दवो व्याप्तिस्थानिमति बृहतीछन्दस्त्वमाहुः ॥ प्राणस्त्वयं स्फोटोऽव्ययभित्वर्वाक् । स हि कोशः सर्वासां वाचामिष्यते । तदित्यमेषा चतुष्टयी वाक् संहितोपचर्य्यते । तस्यास्तुरीयमेव पदमेतं ध्वनिमद्धा शृण्वन्ति ॥

अर्थेषा चतुष्टयी वाक् पुनरन्यथा चातुर्विध्यं भजते । तद्यथा वर्णः, अक्षरं, पदं, वाक्यम्—इति हि मनुष्यवाचश्चत्वारो विभागा भवन्ति ।

इदमेवैतस्या वाचश्चातुर्विध्यमिन्द्रेण कृतं व्याकरणमाख्यायते। तत्र वाक्यानि पदे, पदान्यक्षरैः, ग्रक्षराणि वर्णैः कृतरूपाणि भवन्तीत्यतस्तानि वर्णीक्षरपदानि त्रीण्यन्तरतः प्रवेशक्रमाद् गुहानिहितानि न स्वातन्त्र्येण शाब्दवोधं जनयन्ति । वाक्यस्यैवार्थबोधने सामर्थ्थंलाभात् । तस्मादर्थं प्रत्याययितुं वाक्यानि मनुष्या ब्रुवते ॥६॥

(७) ग्रथ वर्गोऽक्षरं, पदं, वाक्यमित्येतेषामपि चतुर्गां प्रत्येकस्य पुनश्चातुर्विध्यमिच्छन्ति । तत्र तावद्वर्गाश्चतुर्घा—ग्रस्पृष्टः, ईपत्स्पृष्टः, स्पृष्टः, ग्रद्धंस्पृष्ट इति भेदात् ॥१॥ ग्रक्षरं चतुर्घा पूर्वापरोभयविधव्यापारशून्यं प्रथमम्—ग्र इति ॥ पृष्ठव्यापार-विशिष्टं, पुरतो व्यापारशून्यं द्वितीयम्—स्म इति ॥ पृष्ठव्यापार-शून्यं, पुरतो व्यापारविशिष्टं तृतीयम्—उर्क्—इति ॥ उभयतो व्यापारविशिष्टं चतुर्थम्—वागिति ॥२॥

श्रथ पदं चतुर्धा नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदादिति भगवान् पतञ्जिलः ॥ परे त्वाहुः । नोपसर्गः पृथक् पदम् । उपसर्गविशिष्ट-स्याख्यातत्वात्, तस्य तत्रैवान्तर्भावात् । येषु तु—''इन्द्रो देवान् प्रतिप्रतिः ।'' "श्रतीनि ह कम्मिणि सन्ति । यान्यन्यत् कम्मिणि, तान्यतीनि" इदानीनि, एतहींिण ॥ इत्यादिषु विभक्तयः प्रयुक्ता दृश्यन्ते तेषां नामत्वमेवोपपद्यते ॥

तस्मान्नामाख्यातिनपातेभ्योऽतिरिक्तानां विभक्त्यर्थगभितत्वाद् विभक्त्ययोग्यानां स्वरादिशव्दानां चतुर्थत्वं द्रष्टव्यम्। नैतानि नामानि । विभक्त्यर्थार्गभितत्वया विभक्तियोगिनामेव नामत्वेन विवक्षितत्वात् ॥३॥ ग्रथार्थवैशिष्ट्यात् प्रज्ञानोपपन्ना वाग् वाक्यम् ॥ तच्चतुर्धा—नाभिस्थानं, प्रक्रमत्रयस्थानं, मुखप्रदेशपञ्चकस्थानं, श्रोत्रस्थानं चेति ॥ प्रज्ञानप्रेरिता सती नाभेरारभ्य परश्रोत्रमागता परस्मै प्रज्ञानं जनयतीति चतुर्षु पदेषूपस्थाय विलीयते ॥ ॥ (६) वावयमेत्रेदं महदुवशप्रकारेगा पुनश्चतुष्पदमैतरेयारण्यके श्रूयते । श्वितमितं स्वरः सत्यानृतं इति । ऋग् गाथा कुम्ब्या तन्नितम् ॥१॥ यजुनिगदो वृथा वाक् तदिमतम् ॥२॥ सामाथो यः कश्च गेष्ट्गः स स्वरः ॥३॥ श्रोमिति सत्य नेत्यनृतम्" इति ॥४॥ सत्यानृतयोः पृथक्त्वाभिप्रायेगा पश्चविधत्वमपीच्छन्ति ॥४॥

यत्तु यास्किनिक्क्ते—''तस्माद् ब्राह्मगा उभयीं वाचं वदन्ति या च मनुष्यागाम्''— (१३११) इति वाचो द्वैविध्यमाख्यातं तह्नेदभाषा-संस्कृतभागभेदाभिप्रायं द्रष्टव्यम् । छन्दोभाषायाः स्वर्गभाषात्वसिद्धान्तात् ॥

एपां च वाक्यानां पदानामक्षराणां च वर्णा एवारम्भकाः सन्तीति सर्वमूलत्वादादौ वर्णाः शिक्षयितव्याः ॥ ते च वर्णाः समनवति-विधारछन्दोभाषायां हश्यन्ते—इत्येतेषामेष समाम्नायस्तावत् प्रदिशतः॥

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥

( 8 )

श्रथ ब्रूमः । श्रक्षराणामकारोऽस्मीति स्मरणादकार एवैको वर्णः सर्वेषामेषां वर्णानां प्रतिपत् । श्रकारादेवैकस्मादक्षरादयमेतावान वर्णसमाम्नायोऽन्यान्यगुणयोगेनोत्पद्यते । तथा चाह भगवानैतरेयः—

"यो वै तां वाचं वेद यस्या एव विकारः स संप्रतिवित् ॥ ग्राफारो वै सर्वा वाक् । सेवा स्पर्शोध्मिभव्यं ज्यमाना बह्वी नानारूपा मविति ॥ (ऐ० ग्रां० २।३।६) इति ॥

ग्रत्र श्रुतौ स्वर्गोष्मशब्दौ स्थानकरणयोरन्योन्यं सन्निकर्षतारतम्यं विप्रकर्षतारतम्यं च यथायथं लक्षयतः । ते च स्थानकरणे द्विविधे बहिरङ्गे चान्तरङ्गे च । मुखप्रवेशात् प्राग्भाविनी बहिरङ्गे ।

तत्र स्थानं प्रक्रमशब्देन, करणप्रयत्नस्त्वनुप्रशानशब्देनाख्यायते । मुखा-भ्यन्तरतस्तु ते अन्तरङ्गे भवतः । उभयत्र प्रयत्निवशेपात् स्थान-करणयोराकुञ्चनसंप्रमारणे वर्णस्वरूपविशेषोत्पत्तये भवतः ॥ अय स्पर्शोष्मगब्देन स्वरद्वयसंक्लेषविश्लेषाविष लक्ष्येते । तेन स्वराणां विश्लिष्टोच्चारणे एकमात्राकालः । सश्लिष्टोच्चारणे तु द्विमात्रस्त्रि-मात्रो वा कालः ॥

स्वरागामवयवसंकोचेन घनीभावे व्यञ्जनत्वोपपत्तिः। तत्रैतेपा-मर्द्ध मात्रा कालः। तदित्थं पञ्चैते गुगाः एकस्याकारस्यानेका-कारतासंपादकतया वर्णसमाम्नायोस्पत्तिहेतवो भवन्ति। ताने-वैतान् पञ्चगुगानुपदर्शयितुमेतं वर्णसमाम्नायं प्रक्रमस्थानतः; कालतः, करगाप्रयत्नतः श्रनुप्रदानप्रयत्नतश्च व्याख्यास्यामः।।

# तत्रादी प्रक्रमस्थानतो वर्गामेदः प्रदर्शते ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्काह्याणा ये मनोषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।१।१६४।४५

इति भगवान् वेदमहर्षिः प्राह । तथाहि—प्राग्तवायुर्वाग्भावाय प्रक्रममाणश्चत्वारि प्रक्रमपदान्यपेक्षते । नाभिम्, उरः, शिरः, ग्रास्यंचे ति । नाभिहि प्राग्गवायोः प्रथमं पदम् । ततः प्रक्रम्य स उरसि, कण्ठे, शिरसि वा प्रत्याहन्यमानः प्रथमं प्रक्रमं समाप्नोति । उरसि कण्ठे वा प्रथमप्रक्रम-पूर्तो ततः प्रक्रम्य शिरसि प्रत्याहन्यमानो द्वितीयं समाप्नोति । शिरः-पदात्प्रक्रम्य स मुखे स्थानेष्वाहन्यमानस्तृतीयं समाप्नोति । ग्रास्यपदात् पुनश्चतुर्थे प्रक्रमे वर्णभावेन परिग्णममानो मुखान्निःसरति ॥

तथा चाह भगवान् पाणिनिः—

श्रात्मा बुद्धचा समथ्यियित् मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयित मास्तम् ॥१॥

मारुतस्तूरित चरन् मन्द्रं जनयित स्वरम्।
कण्ठे तु मध्यमं शोष्टिण तारं जनयित स्वरम्।।२।।
सोदीर्गो मूध्न्यंभिहितो वक्त्रमापद्य मारुतः।
वर्णान् जनयते तेषां विभागः पश्चधा स्मृतः।।३।।
स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः।
इति वर्णविदः प्राहुनियुगां तं निबोधत ॥४॥(इति)

तत्र नाभ्युरःशिरांसि त्रीणि पदानि गुहायां निहितानि नाद्धा प्रतीयन्ते । मुखं तु वर्णानामुच्चारणायोपयुक्तं भाति । (१) नाभौ प्राणस्य वायुभावः । (२) उरसि वायोः स्वरभावः । (३) शिरसि स्वरस्य ध्वनिभावः । (४) ग्रथं मुखे ध्वनेर्वर्णभावः । तेनादित-स्त्रिषु पदेषु वाचः प्राग्रूपस्य प्राण्वायोनीस्ति वर्णत्वेनाभिव्यक्तिः । तुरीये त्वेव पदे वाचोऽद्धाभिव्यक्तिरिति प्रतीतिगम्योऽर्थः श्रुत्याभिधीयते।

प्रथमं प्रक्रमसंस्थानानामुरः, कण्ठः, शिर इत्येव त्रैविध्यमास्यातम् । तच्चेदं बलतारतम्यादुपपद्यते । उच्चिचारियपया प्रकृतः प्राणवायुः कनीयसा बलेन प्रक्रममाणः सन्नुरिस, संप्रतिबलेन हे, भूयसा तु वलेन शिरिस पतन् प्रक्रमं समाप्नोति । तेन यत्र शिरस्येव स्य प्रथमप्रक्रमपूर्ति-स्तत्र त्रीण्येव प्रक्रमपदान्युपपद्यन्ते—इत्यन्यत् । ग्रास्याद् बाह्याना-ममोषां प्रक्रमस्थानानां सवनत्वमाह नारदः—

उर: कण्ठः शिरक्चैव स्थानानि त्रीिंग वाङ्मये ॥ सवनान्याहुरेतानि साम्नि चाप्यधरोत्तरे ॥१॥इति

एभिरेव त्रिभिः सवनैस्त्रैस्वर्यमुपपद्यते। तथाहि—नाभेरभ्युत्थितो वायुः करणभूतो यद्युरःस्थाने निपत्योत्पिततः क्रमेण मुखमागत्य वर्णाभावे परिएमिते तर्हि तस्यैष प्रक्रमः प्रातः सवनम्। तत्रैष मन्द्रः स्वरः सपद्यते। स ग्रीरस्योऽनुदात्तः ॥१॥ यदि तु कण्ठे निपत्योत्पितितो मुखमागतः स्यात् तर्हिमध्यन्दिनमवनम्। स मध्यमः स्वरः। स कर्णमूलोयः स्वरितः ॥२॥ यदि वा शिरोऽन्त एवास्य प्रथमः प्रक्रमः स्यात्

र्ताह तृतीयसवनम् ॥३॥ स तारस्वरः । स शार्पण्युदात्तः । प्रातर्मन्द्रया वाचा प्रक्रमेत, मन्ध्यन्दिने मध्यमया । तृतीयसवने तारयेत्याह भगवानै- तरेयः ।

यदा वा एष प्रातक्देति—ग्रथ मन्द्रं तपित ।
तस्मान्मन्द्रया वाचा प्रातः सवने शंसेत् ॥१॥
ग्रथ यदाऽभ्येति—ग्रथ बलोयस्तपित ।
तस्माद् बलोयस्या वाचा मध्यन्दिने शंसेत् ॥२॥
ग्रथ यदाऽभितरामेति—ग्रथ बलिष्ठतमं तपित ।
तस्माद् बलिष्ठतमया वाचा नृतोयसवने शंसेत् ॥३॥
यदि वाच ईशोत । वाग्घि शस्त्रम् । यया तु वाचोत्तरोत्तरिण्योतस्तेति—समापनाय, तया प्रपद्येत । एतत् सुशस्ततमिव
भवति ॥ इति (ऐ.जा. १४. प्र. ४४ कं.)

#### पाणिनिरप्याह—

प्रातः पठेन्नित्यपुरस्थितेन स्वरेगा शार्दूलक्तोपमेन ॥ मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैवं चक्काह्वसकूजितसंनिभेन ॥१॥ तारं तु विद्यात् सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम् ॥ मयूरहसान्यभृतस्वरागां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥२॥(इति)

विरुद्धसवनेनोच्चारियतृगामनुदात्तप्रायतायामुरःक्षताच्छोगितोद्वारः स्वरितप्रायतायां स्वरभङ्गः, उदात्तप्रायतायां तु मूच्छिपत्तिः।

ग्रथ यथासवनं यथापदं च सर्वस्वरोचावचभावक्रमेगोचारग-प्रक्रमे तदुचारगासौष्ठवं प्रतिभाति । प्रक्रमभेदात् त्रिस्वरभेदः । त्रिस्वरभेदाचायमकारोऽन्ये च स्वरास्त्रेधा भिद्यन्ते ।

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः । इति ॥

परे तु प्रचयमप्यधिकमिच्छन्ति



'श्रनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मूर्घ् न्युदात्त उदाहृतः ॥
स्विरतः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः ॥१॥
उदात्तं प्रदेशिनीं विद्यात् प्रचयं प्रध्यतोऽङ्गः लिम् ॥
किनिष्ठां निहतं विद्यात् स्विरतं चाप्यनामिकाम् ॥२॥
(इति पाणिन्युक्तेः)

उदात्तमास्याति वृषोऽङ्गुलोनां प्रदेशिनोमूलनिविष्टमूर्धा ।। उपान्त्यमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥१॥

इत्यत्र प्रचयानुल्ले खे ऽपि वाक्यान्तरतो मध्यमायां तिसर्देशलाभात् ॥

(२) उच्चैस्तरां वा वषट्कार इत्यादिषूपिदश्रोऽयमुदात्ततरोप्यन्यः स्वरः । एवं (३) सन्नतरोऽप्यन्यः स्वरः । उदात्ततरवदनुदात्ततरस्या-पीष्टत्वात् ॥

ग्रत एवाह भगवान्नारदः—

उँदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितंप्रचिते तथा ।। निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पश्चधा ॥१॥इति

एकश्रुतिश्चान्यः स्वरः।

"एकश्रुति दूरात् संबुद्धौ" "यज्ञकर्मण्यजवं न्यूंङ्खसामसु"

इत्यादिषु त्रैस्वर्यापवादेनैकश्रुतेविधानात्। वस्तुतस्तु नैते स्वरा-स्त्रैस्वर्याद्भिद्यन्ते। तथाहि—उदात्तस्यैव तार्तम्येनोद्वारणात् त्रै-विध्यमुपपद्यते। उदात्ततरमुदात्तं प्रचितं चेति। तेन स्वरसूक्ष्मत्व-प्रदर्शनानुरोधात् त्रैविष्योपपत्ताविष—उदात्ततरप्रचितयोख्दात्तत्वं नोप-हन्यते। तथा चाह भगवान्नारदः—

> य एवोदात्त इत्युक्तः स एत्र स्वरितात् परः ॥ प्रचयः प्रोच्यते तज्ज्ञैर्नचात्रान्यत् स्वरान्तरम् ॥१॥

उदात्तस्वरितयोर्मध्यवतितया प्रचितस्य यथोदात्तत्वं केचिदिच्छन्ति । तथैवान्ये प्रचितस्य तस्य स्वरितेऽन्तर्भावं मन्यन्ते ।

यथोक्तं याज्ञवल्क्येन-

उच्चानुदात्तयोयोंगे स्वरितः स्वर उच्यते । ऐक्यं तत्त्रचयः प्रोक्तः सन्धिरेषां मिथोऽद्भुतः १॥ ॥इति ।

एकथुतिस्तु त्रैस्वर्य्यव्यवस्थापवादो न त्रैस्वर्यापवादः । त्रैस्वर्याप-वादे नैकस्याप्यक्षरस्थोचारयितुमशक्यत्वात् । तस्मात् त्रय एव स्वराः प्रतिपत्तव्याः॥ ये तु साममन्त्रे सप्तश्वरा श्राख्यायन्ते—षड्जः ऋषभः गान्धारः मध्यमः पश्चमः धैवतः निषादः इति । तेऽपि न त्रैस्वर्या-दितिरिच्यन्ते ।

> ज्याते निषादगान्धारावनुदात ऋषभर्धवतौ । स्वरितप्रभवा ह्योते षड्जमध्यमपज्वमाः ॥१॥

इति पाणिन्यादिभिस्नं स्वर्ये तदन्तर्भागोकः ।

गान्धर्ववेदे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः । त एव वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादयः स्वराः ॥१॥ उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषमधैवतौ । शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥२॥

इति याज्ञवल्क्यादिभिरभेदाभ्युपगमाच । वस्तुतस्त्दात्तादयः प्रक्रमोचत्वनीचत्वादिनिबन्धना भेदा इष्यन्ते । पङ्जादयस्तु स्वरा ध्वनिरागभेदनिबन्धना इति भेदः । तथा चाह नारदः—

षड्नं वदित मयूरो गावो रम्भन्ति चर्षभम्। श्राजाविके तु गान्धारं क्रोञ्चो वदित मध्यमम्।।१॥

### पुष्पसाधारागो काले कोकिला वक्ति पञ्चमम्। ग्रश्वस्तु धैवतं वक्ति निषादं वक्ति कुझरः ॥२॥

एषामुचारणोपयुक्तस्थानानि नारदिशक्षायां विशिष्य द्रष्टव्यानि ।
एषां च सप्तस्त्ररभेदानां गानोपयोगित्वात् साधारणोच्चारणे विशेषतोऽनुपयोगादिह पंरित्यागः । सर्वसाधारण्येन तु त्रय एव स्वराः सिद्धास्तेषां
त्रयाणां लिपिभेदाभावेऽिष ग्रनुदात्तस्याधस्तात्तिरक्ष्वीनरेखया (ग्र)
स्वरितस्योपरिष्टात्तिरश्चोनरेखया (ग्र) उदात्तस्योपरिष्टाद्ण्डरेखया (ग्र)
प्रचयस्य तु स्वरितोदात्तयोगरेखया (ग्र) लिप्यनुगमः क्रियते, तदित्थं
स्वराणां त्रैविध्यमनुभवगम्यं वायुप्रक्रमभेदादुन्ने यम् ॥२॥

| ंग्र.    | स्व. | ਚ.       | ਸ਼.         |
|----------|------|----------|-------------|
| <u>郑</u> | ग्र  | ।<br>ग्र | <u>ज</u> ्ञ |

इति द्वितीय: खण्ड: ॥२॥

# मुख्यस्थानतो वर्रामेदः ॥२॥

'संयोगिविभागशब्देभ्यः शब्दः''—इति भगवान् करणादः प्राह । तत्र संयोगे यः स्थायीभावः स प्रतियोगी तत्स्थानम् । यः संचारीभावः सोऽनुयोगी तत्कररणम् । ते च स्थानकरणे द्विविधे बाह्ये ग्राभ्यन्तरे च । वायोः प्रक्रमे मुखागमनात् प्राग्भाविनी बाह्ये । मुखप्रदेशान्तर्गते त्वाभ्यन्तरे । तत्र बाह्यं स्थानमुरः कण्ठः शिर इति त्रिविधं व्याख्यातम् ।

ग्रथ मुखे कण्ठतालुमूर्द्धदन्तोष्ठभेदात्पश्च स्थानानि । कण्ठो जिह्वा-मूलम् । मुखे दन्तोलूखलस्थानादम्यन्तरतो दिशि योऽवनतो भागस्तस्य पूर्वपार्श्वं तालुमूलस्थानम् । तस्यैव पश्चिमपार्श्वं तालुन एव मूर्द्धस्थानम् । ततोऽत्यासन्नः पश्चिमो भागो दन्तमूलस्थानम् । उत्तरोष्ठमोष्ठस्थानम्। एष्वेव पश्चसु स्थानेषु क्रमेण जिह्वासम्बन्धिनां मूलमध्योपाग्राग्रभागाना-मधरोष्ठसहितानां करणाख्यानां संयोगतारतम्यात् सर्वे वर्णा उत्पद्यन्ते ।



वायुर्यया मात्रया येन प्रक्रमेगा प्रक्रान्तः कण्ठ-स्थाने वर्णी भवन्न-कारतामापद्यते, तयैव मात्रया तेनैव प्रक्रमेण प्रक्रान्तस्तालुस्थाने उप -निमतः स इकारता-मूर्द्धनि मापदचते। ऋकारतां, दन्तमूले लृकारतामोष्ठे तूका-रतामिति विद्यात्। समानस्यैव प्रागाद्र-व्यस्य स्थानभेदनिब-न्धनाः -ग्र.इ.ऋ.लृ.उ. इति स्वरूपभेदाः सम्भ-वन्ति। तथा चैकस्या-कारस्य स्थानभेदात् पाञ्चविध्यमिदमुन्ने य-म्। तत्र च प्रक्रमभेद-भिन्नानामुदात्तस्वरि-तानुदात्तानामविशेषेण कण्ठादिस्थानसंबन्धो तेनैतेषां हश्यते ।



पश्चैव स्थानानि सिध्यन्ति ।

केचित्तु—कृकाटिका, जिह्वामूलम्, कर्णमूलमिति मुखादौ कण्ठे त्रयोभागास्त्रीिण स्थानानि । मुखमध्ये—तालु मूर्द्धा दन्तमूलमिति त्रीिण स्थानानि । मुखान्ते पुनः—सृक्का उपध्मा श्रोष्ठ चेति त्रीिण स्थानानि । सर्वमुखानुगता नातालाडो तु नातिका स्थानमिति । एवं दशस्थानानि वर्णानामाभ्यन्तराणि मन्यन्ते ॥

|     | ?                           | ٦.          | 3           |          |                 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| ns. | मुबस्याद्ये शाग्-उरोभूलम्   | जिह्नामूलम् | कर्णमूलम्   | स्थानानि |                 |
| ą.  | मुखस्य मध्ये भाग-तालुम्लस्  | मूर्द्धा    | दन्तमूलम्   | . 11     | तालुं.मूं.दं.   |
| ₹.  | मुखस्यान्त्येभागे पृक्का    | उपध्मा      | ग्रोष्टम् 📑 | n        | ग्रोष्टम्।।<br> |
| . 8 | मुखस्य सर्वोषु भागपू-नासिका | नासिका      | नासिका      | . ,,     |                 |

एषु सृक्कोपध्मयोरोहोपपदयोरोहे नैवोपसंग्रहं पश्यन् भगवान् पारिएनिस्त्वाह—

> श्रष्टौ स्थानानि वर्गानामुरः केण्ठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च ॥१॥ इति ।

तत्र निस्को स्यः अण्डेनालुशिरोदन्तोष्टस्थानेस्यन्त्रीण्यतिरिच्यन्ते, उरो जिह्वाभूलं नासिका चित् । तत्र—

हकारं पञ्चमैर्जुः क्रमन्तस्थामिश्च संयुतम् । औरस्यं तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहुरसंयुतम् ॥१॥

इत्युक्तरीत्या— त्स्.ह्म.ह्म.ह्म.ह्म.ह्न.ह्ने हु हकारस्योरस्थानम् । "क" खं इतिककारात् खकाराद्वा प्रागुच्चिरतस्यार्द्धविसर्गस्टशस्य हकारस्य जिल्लामूलं स्थानम् । ते उभे अधरोत्तरे कण्ठस्योपपदे भवतः । तथा चैकस्यैव कण्ठस्यावान्तरप्रदेशभेदिववक्षया कृकाटिकामूल-जिल्लामूल-कर्णमूलभेदेस्त्रैविध्येनोपपित्तिरिति कण्ठेनैव तयोरप्युपसंग्रहणात् पञ्चौद स्थानानि निष्हृष्यन्ते । नासिकाया अपि कण्ठेन तालुमूर्द्धदन्तैरोधेन च सहोपेतत्वात् पञ्चानामिष मुखस्थानानामुपपदत्या पञ्चस्वेव तेषु स्थानेष्वन्तर्भावोपगमात् । तथाचेत्थं पृथक्त्वेनोपगमे दश स्थानानि, संक्षेपतस्तु पञ्चस्थानानोत्येवं विवक्षानुरोधाग्न्यूनाधिकोपदेशानामिव-रोधो द्रष्टव्यः। नासिकायाश्चेतरैः पञ्चभिः स्थानैरिवरोधान्मुखना-सिकाभ्यामुचिरिताः पञ्चान्ये स्वरा उपपदचन्ते ग्रँ.इँ.ऋँ.ऌँ.उँ इति। त इमेऽनुनासिकाः पञ्च स्वराः। ऋकारे लकारे च स्वरभक्ते-र्नासिक्यतयाऽनुनासिकत्वम् ॥॥॥

।। इति तृतीयः खण्डः ॥

## कालतो वर्शभेदः ॥३॥

श्रकारोचारणकालो मात्रा। "निमेषकालो मात्रा स्याद्" इत्यौदत्रजिः।

#### "निमेषकालो मात्रा स्याद् विद्युत्कालेति चापरे"।

इति नारदः । तस्यास्तारतम्यादितरेषां वर्णानां मात्रा नियम्यन्ते । स्रकारोऽयमकारेण सन्धोयमानः परतो योगाद् द्विमात्रो दीर्घो भवति । स्रकारोऽयमाकारेण सन्धीयमानः स्वभावादिभिनिहितो भवति । स्रन्त-विलीयमानमभिनिधानं नाभिद्वयैकत्वम् ।

ग्रविकबले स्वत्पबलस्य विलयनं निसर्गः । तेनंतस्मिन्नाकारे द्विमात्रे-ऽकारस्य प्रत्यस्तमितत्वाद् द्विमात्रमेवावतिष्ठते न त्रिमात्रत्वम् ।

श्राकारो यदचकारेण सन्धीयते श्राकारेण वा तत्रापि नाभिद्वययोगा-दिभिनिहितत्विमिति द्विमात्रत्वमेव, न त्रिमात्रत्वं चतुर्मात्रत्वं वा । परतो योगमन्तरेण चतुर्मात्रत्वासम्भवात् । प्रयत्निविशेषेण परतो योगा-पेक्षायां तु त्रिमात्रत्वं चतुर्मात्रत्वं वा सम्भाव्यते तस्य प्लुतसंज्ञा । तथा च मात्रातारतम्यादकारस्य त्रैभाव्यमुपपद्यते । श्रकारः स्वमात्रयो-चारितो हस्वः । द्विगुणमात्रया दीर्घः । त्रिगुणमात्रया तदिधकमात्रया वा वितानितः स प्लुतः—इति मात्रात्रैविध्यम् । एविमकारादीनाविष स्वराणां का विष्यं त्रैविष्यमुनीयम्।
लूकारस्य तु दीर्घभावो नास्तीति तस्य दीर्घा व्यात्तास्वरितानुदाताः
हीयन्ते । तदित्यं प्रक्रमभेदात् स्थानभेदानमात्राभेदाचायमकारो
दाचत्वारिगद्विधो विशुद्धः सम्पद्यते । तावानेवं (४२) चानुनासिक इति
चतुरशीतिभेदाः स्युः । ६४॥

॥ इति चंतुर्थः खण्डः ॥४

# ह्यास्य-तरप्रयत्नतो वर्रामेदः ॥४॥

मुखाभ्यन्तरतः पश्चमु कण्ठतालुमूर्द्धदन्तोष्ठस्थानेषु संयोगाय करगानां यः प्रयत्नः स श्राभ्यन्तरप्रयत्नः । स द्विविधः स्पृष्टो विवृतश्च ।

येन स्थानेषु कर्गानां स्पर्शतारतम्यं घटते स स्पृष्टः ।

- (१) ग्र. इ. ऋ. लृ. उ.—इत्यस्पृष्टोः स्वराः।
- (२) ।ऽ. य. र. ल. व.—इतीपत्स्पृष्टा ग्रन्तःस्थाः।
- (४) ग. ज. ड. द. ब.—इति मृदुस्पृष्टा. स्पर्शाः।

ग्रथ विवरणं संप्रसारणम् । येन स्थानेषु संयोगकाले करणानि तारतम्याद्वित्रयन्ते स विवृतः स्पर्शप्रतिद्वन्द्वी धर्मः ।

तेन विवृतप्रयत्ने स्पर्शाभावः। ग्रतएव—ग्र, इ, ऋ, ऌ, उ-इति पूर्णविष्ट्नाः स्वराः। ग्रथ यावदेव स्पर्शाय प्रयत्नः क्रियते तावदेवायं विवृतः प्रयत्नोऽपवीयते। स्पर्शतारतम्याद्विवृततारतम्यं घटते इति बोध्यम्।

ग्रथ सम्प्रसारितस्थानकरणानामेवामेकैकस्य यावती मात्रा भवति सा तत्रार्थेनापचीयते । यत्र विवृतार्द्धप्रयत्नेनैषामाकुञ्चनं क्रियते तेनार्द्धं -मात्रिकाणा व्यञ्जनानि जायन्ते । यथा—।ऽ य. र. ल. व. इत्यर्द्धविवृता अन्तस्थाः । तत्राऽयं प्रथमो वर्णो विवृतिः । सोऽर्द्धमात्रो वर्णः । स्रभितिधान सन्ध्यक्षराण्यु- हमान्तस्थगतिश्चैतस्य स्थानम् । हरेऽत्र, विह्णोऽवेत्यभितिधानस्थानम् । ए. स्रो इति सन्ध्यक्षरस्थानम् । इकाराकारयोः सन्धौ यथाऽयमिकारः परयाऽर्द्धमात्रया विहीयते । तेनार्द्धमात्राऽवशेषाद् यकारो व्यञ्जनं भवति तथैवाकारेकारयोः सन्धौ पूर्वोऽयमकारः परयार्द्धमात्रया विहीयते । तेनार्द्ध मात्रोऽकारोऽत्रिविषयते ।। उक्तश्च पाणिनिना—

## ''ग्रर्द्धमात्रा तु कण्ड्यस्य एकारौकारयोर्भवेद्''।

इति तस्यार्द्धं मात्रत्वाद् व्यञ्जनत्वम् । पूर्ण्सपृष्टत्वाभावात् स्व-रत्वम् । तथा चोभयधम्मयोगादन्तःस्थत्वमुपपद्यते ॥२॥

ग्रथ तृतीयं स्थानमुष्मान्तःस्थगतिः। तद्यथा—सद्य इह, हर इह, विष्ण इहेति । सद्य इहेत्यत्रोष्मा हकारो विसर्गी वा विवृत्यकारोऽर्द्धमात्रो जायते।

## स्रोभावश्च विवृतिश्च शषसा रेफ एव च ॥ जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मगाः ॥१॥

इति पाणिनिस्मरणात् । तस्य व्यञ्जनत्वात् तेन विच्छेदात् स्वरमन्धिनं स्ति । एवं हर इहेत्यादावन्तस्थो विवृतिमापद्यते । तस्य स्वरह्वयमध्यस्थो विच्छेद एव रूपम् । शाकल्यस्तु यवयोस्तत्र लोपं मन्यते, तदसत् । वर्णालोपे स्वरसन्धेरिनवार्यत्वापत्तेः । वैयाकरणोप-किल्पतं पूर्वत्रासिद्धोः सन्ध्यभाववचनन्तु बालिशक्षौपयिकं कल्पना-मात्रम् । शास्त्रीयप्रक्रियाविशेषस्य शब्दोच्चारणिवशेषाधाने सामध्या-मात्रम् । शास्त्रीयप्रक्रियाविशेषस्य शब्दोच्चारणिवशेषाधाने सामध्या-मात्रम् । शास्त्रस्य शब्दिधितिज्ञापकत्वमुपपदचते न तु तज्जनकत्वम् । स्रत एव लोपप्रक्रियायामसन्तुष्यन् पाणिनिः लोपः शाकल्यस्येत्याह । तथा च पाणिनिमते विवृतिवर्णादेशो यवयोः स्थाने भवतोति तद्विच्छेदात् सन्ध्यभावः स्वरसतोऽवकल्प्यते इति बोध्यम् ।

एपामन्तःस्थानां मुखनासिकाभ्यामुचारणे यं वं लां अनुनासिकाः स्युः । रेफस्तु नासिक्यो नास्ति । विवृतिरुच नासिक्या न दृश्यते । ग्रु. य. इ. ळ. व.—इतीषद्विवृता अन्तस्थाः । एषु प्रथमो वर्णाः संवृतोऽकारः । ऐ ग्रौ इत्यनयोर्योऽयमकारोचारणाभासः सोऽयं संवृतोऽकारः ।

"श्रद्धं सात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारौकारयोर्भवेत्। ऐकारौकारयोर्भात्रा तयोविवृतसंवृतम् ॥१॥ संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्"।

इति पाणिनिस्मरणात् । यत्तु

स्वरागामूब्मगां चैव विवृतं करगां स्मृतम् । तेभ्योऽपि विवृतावेङो ताभ्यामैचौ तथैव च ॥१॥

इत्येवमेकारौकारयोविवृततरत्वम् । ऐवारौकारयोस्तु विवृततमत्व-मुपदिश्यते तत् सन्ध्यक्षरापेक्षम् । संवृतत्वाख्यानं तु तत्प्रदेशापेक्षमित्य-विरोधः ।

संवृतान्तःस्थाकारगिभणां सन्ध्यक्षराणां स्वरत्वं व्याह्न्यते इति तु न भ्रमितव्यम् । विवृततरत्विवृततमत्वाभ्यां स्वरत्वोपगमस्या-वक्लृप्तत्वात् । म्लेच्छभाष।लिपिविशेषेऽपीदमकारद्वै विध्यं दृश्यते । यथा-पारस्यलिपौ विवृताकारमलिपि(।) शब्देन, संवृताकारन्तु "ग्रयन्"(ई) शब्देनोल्लिखन्ति । "ग्र ग्र"—इति सूत्रयन् भगवान् पाणिनिश्चेदं द्वै विध्यमुपदिशति । तत्र संवृताकारस्यान्तःस्थत्वं प्रतिपत्तव्यम् ।

#### स्वरागाः भूष्मगां चैव विवृतं करणं स्मृतम् ।।

इत्येवं स्वराणां विवृतत्वेनोपिदष्टत्वात् । ऐ. ग्रौ इत्यादौ पृथगिवा-कारोज्ञारणप्रतिबन्धार्थं तदुज्ञारणे प्रयत्निविशेषस्यापेक्षणाच्चेतस्य दुःस्पृ-ष्टतः विद्यात् । ईषत्स्पृष्टपूर्णस्पृष्टयोरन्तरतो मध्यमवृत्त्या स्पर्शसिद्ध्यर्थं प्रयत्निविशेषस्य तत्रापेक्षितत्वादिति बोध्यम् । ग. ज. ड. द. ब—इत्यविवृताः स्पर्शाः। यदि त्वेते पश्चस्पर्शा मुखनासिकाभ्यामुच्यन्ते तर्हि स्थानद्वययोगिनस्ते ङ ञ. ए. न. म. इत्येवं रूपाणि लभन्ते। शुद्धवन्नासिक्या अप्येते पूर्णस्पृष्टा अविवृता एव स्युः॥॥॥

इति पश्चमः लण्डः ॥५॥

## ॥ बाह्यप्रयत्नतो वर्शामेदः ॥

वर्गोपादानभूतो वायुर्वर्गभावात् प्रागवस्थोऽनुप्रदानं नाम । मुखा-यतनाद् बहिर्भूतेषु उरःकण्ठिशिरःस्थानेषु संयोगायानुप्रदानानां यः प्रयत्नः सोऽनुप्रदानप्रयत्नो बाह्यप्रयत्नः । स द्विविधः संवारो नादो घोष इत्येवं त्रिधाकृतः प्रथमः । विवारः श्वासोऽघोष इत्येवं त्रिधाकृतो द्वितीयः । यत्रोचारगोऽनुप्रदानं मृदुविग्रहत्वात् कण्ठनलीं न विवृणुते स संवारः । खरविग्रहत्वात् तां विवृग्गुते चेत् स विवारः ॥

ग्रथ यत्र वर्णस्वरूपारम्भायानुप्रदाने वायोर्भूयसी मात्रा संनिधत्ते कनीयसी तु प्राग्णस्य तेजसः स श्वासः । प्राग्णस्यैव तेजसी भूयसी मात्रा कनीयसी चेद् वायोः स नादः ।

यस्मिन् प्रयत्ने हढाङ्गबन्धादु च्चरितस्य वर्णस्य प्रतिध्वनियोग्यता कनीयसी संपद्यते सोऽयोषः। श्रुथाङ्गबन्धान् तद्योग्यताभूयस्त्वे तु घोषः। यथा संवारनादघोषाग्णामन्योन्यानुग्राहित्वादिवनाभूतत्वं तथा विवारश्वासाघोषाग्णां चेति सत्यिप षट्त्वेऽनुप्रदानप्रयत्नद्वे विध्य-मिष्यते। तथा च संवारनादघोषाऽनुप्रदानतया ये पूर्वे ग्रुय र ल वाः ग्रुय इ ळ वाः ग ज इ द बाः इ य गा न माश्र्य क्रमेगा संसिद्धाः। त एव च विवारश्वासाघोषानुप्रदानतायां क च ट त पा इति जायन्ते। विवारश्वासाघोषाग्णां नासानाडीप्रतिपन्थितया कचादीनां नासिक्यत्वं नास्ति । तेनैतेषां इ ल गा न मानामिष श्वासानुप्रदानत्वोच्चारगे विशुद्धा एव क च ट त पा उच्चार्यन्ते नानुनासिकाः।

## ईवन्नादा यग् जञ्जो नादिनो हम्मषः स्मृताः ॥ ईषच्छ्वासांश्ररो विद्याच्छ्वासिनस्तु खफादयः ॥१॥

इत्येवं ब्रुवन् पाणिनिरन्तःस्थानां गजडदवानां चेषन्नादत्वं क च ट त पा नां त्वीषच्छ्वासत्वमाचष्टे तत्तु सोष्मवर्णापेक्षणा न्यूनत्वाभिप्रायं द्रष्टव्यम् । ग ज ड द बापेक्षया घ भ ढ ध भ हेष्वधिकन्वादस्य तथा क च ट त पापेक्षया ख छ ठ थ फ श ष सेप्वधिक- स्वासस्यानुभवसिद्धत्वात् ॥

त्रथते पूर्णस्पृष्टाः क च ट त पा यद्याभ्यन्तरप्रयत्नभेदान्ने मस्पृष्टाः कृत्वोच्चार्य्यन्ते तर्हि श प स हा इति ऊष्मार्गो जायन्ते ।

क पयोर्नेमस्पृष्टतयोच्चारगे निर्विशेषं हकारोदयाच्चत्वार एवो-ष्मागो निष्पद्यन्ते । शपसहा नासिक्या न सन्ति । विवारश्वासाघोषागां नासानाडोप्रतिपन्थित्वात् । "ग्रमोऽनुनासिका न ह्रौ"—इति पागिन्यु-क्त्या नादिनो रेफहकारयोः श्वासिनां च सर्वेषामनुनासिकत्व-प्रत्याख्यानाच्च । तदित्य प्रयत्नद्वयभेदाच्चनुह्मिशद्वर्गा निष्पद्यन्ते । तत्रादितः पश्च स्वराः एकोनित्रशद् व्यञ्जनानि ॥॥॥

इति षष्ठः खण्डः ॥६॥

## ॥ ऋथ सन्ध्यवराणां स्थानप्रयत्नाः ॥

यौगिकेषु तु वर्गोषु सवर्गाद्वययोगे स्थानभेदो नास्ति। तेन ह्रस्वदीर्घ-प्लुतानामिवशेषात् सस्थानत्वम् ॥ ग्रं ग्रां ग्रं ३ कण्ठ्याः । इ ई इ ३ तालव्या इत्यदि ॥ विभिन्नस्थानिनोस्तु संहितायां सन्ध्यक्षरस्य द्विस्थानत्वमनुभूयते ॥ ग्राह च तथा—

"ए ए तु कण्ठतालव्यावो श्री कण्ठोष्ठजौ समृतौ" ॥इति

हकारस्तूष्मा द्वेघा संयुज्यते — पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च । तत्र-पश्चमान्तः स्थानां प्रत्ययत्वे पुरस्तात् संयुक्तो हकारो निगीर्गो भवतीत्युरः स्थानं भजते। ह्न-ह्न-ह्म-ह्म-ह्म-ह्म-ह्म-ह्म-ह्म-ह्म। प्रत्ययत्वे हकारस्योपध्मानं हकारस्य जिह्नामूलं स्थानम्। प्रत्यो प्रत्ययत्वे हकारस्योपध्मानं स्थानम्, इति शाकटायनो मन्यते। ग्रथ क चटत पेभ्यो ग ज इ द बेभ्यो ङ ज ए। न मेभ्यो र ल इ छेभ्यश्चोपिरष्टात् प्रयुक्तस्य हकारस्याश्रयस्थान-भाक्त्वं निष्पद्यते। तेन ख छ ठ थ फाः क चटत पै र्घ भ ढ ध भा ग ज इ द वै सस्थानाः सिध्यन्ति। तथोक्तम्—

"कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालच्या स्रोष्ठजावुषू ॥ स्युर्मूर्द्धन्या ऋदुरषा दन्त्या लृतुलसाः स्मृताः ॥१॥ जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठचो वः स्पृतो बुधैः" ॥इति॥

ढस्य मूर्द्धा। ळ्हस्य दन्तः। ङ ए। न मानां रलयोश्च सोष्मत्वं लोकभाषायां हर्यते - साङ्हा, कान्हा, साह्यर, गेल्हा-इत्यादि। छन्दोभाषायां चैते प्रयुक्ता न हर्यन्ते -इत्यतस्तानुषेक्ष्य कात्यायनः सोष्म-त्वेन दशवरणिनवोपक्षिपित। "हितोयचतुर्थाः सोष्माण" इति। हकारस्यार्द्धस्पृष्टत्वेऽपि ग्राश्रयाणां कगादीनां पूर्णस्पृष्टत्वात् सोष्पान्मपि पूर्णस्पृष्टत्वमुन्नीयते।

ग्रचोऽस्पृष्टा यर्गस्त्वोषस्र मस्पृष्टाः शलः स्मृताः ॥ शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥"॥इति

श्रनुप्रदाने त्वस्ति विशेषः । प्रथमास्तृतीयाश्राल्पप्राःराः —क च ट त पा, ग ज ड द बाक्चेति । द्वितीयचतुर्थास्तु महाप्रागाः ।

ईषत्रादा यस् जको नादिनो हभषः स्मृताः ॥ इषच्छत्रावाध्यः विद्याच्छुवासिनस्तु खफादयः ॥१॥इत्युक्तेः॥

ग्रस्य प्रकर्गास्य अव्यक्तित्रद्वारा स्पव्टीकरगाम्-

परात्परः

ग्रसङ्गः १ ग्रन्थयः = श्रन्तन्दः

२ ग्रक्षरः = ब्रह्मा

विज्ञानम् -

विष्णुः

मन:

इन्द्र:

प्राग्:

ग्रगिन:

वाक्

सोमः

| ससङ्गः ३ क्षरः = प्र | ाणः = ग्रापः    | वाक् ग्रन्नाद           | : ग्रन्नम्           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                      | ापः = वाक्      | ग्रन्नादः ग्रन्नम्      | , प्रागः:            |
| व                    | ाक् = ग्रन्नादः | श्रन्नम् <b>प्रा</b> गः | ग्रापः               |
|                      | न्नादः = अन्नम् |                         | वाक्                 |
| ग्र                  | न्नम् = प्राणः  | ग्रापः वाक्             | ग्रन्नादः            |
| १ स्फोट:             | = महावाक्यम्    | २ अक्षरम्               | = अ                  |
| ·                    | वाक्यम्         |                         | इ                    |
|                      | ग्रक्षरम्       |                         | 雅                    |
|                      | पदम्            | -                       | ऌ                    |
|                      | वर्गाः          |                         | उ                    |
|                      |                 |                         |                      |
| ३ वर्गः = ग्र        | ह               | ग.                      | <b></b>              |
| ं य                  | य               | ज                       | च                    |
| र                    | ङ्              | ड ,<br>इ                | <u>ਟ</u>             |
| ल                    | ळ               | ंद                      | • त                  |
| व⊹                   | व्              | व                       | ्प                   |
| ईषत्स्पृष्ट          | दुःस्पृष्ट      | मृदुस्पृष्ट             | खर <b>स्पृष्ट</b>    |
| ् घ                  | ख               | ङ                       | ह                    |
| · 新                  | छ               | স                       | र श                  |
| €                    | ٠ <b>٥</b> ,    | ण                       | ष                    |
| ध                    | थ               | न                       | स                    |
| भ                    | ,ক,             | म ्                     | ह                    |
| सोष्ममृदुस्पृष्ट     | सोष्मखरस्पृष्ट  |                         | <b>ग्र</b> द्धंपृष्ट |
|                      | ्रष्टति सप्तमः  | : खण्ड:।                |                      |

इतिमधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रग्गीते पथ्यास्वस्तिग्रन्थे गुग्।परिष्कार-स्तृतीयः प्रपाठः समाप्तः ॥३॥

# ॥ त्राधाचारनिर्देशश्रतुर्थः प्रपाठः प्रारम्यते ॥

स्वरो वर्गोऽक्षरं मात्रा तत्प्रयोगोऽर्थ एव च ॥

गन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥१॥

वेदस्याऽघ्ययनाद्धमंः संप्रदानात् तथा श्रुतेः ॥

वर्गाशोऽक्षरशो ज्ञानाद् विभक्तिपदशोऽपि च ॥२॥

इति कात्यायनस्मरणाद् वर्णाक्षरज्ञानपूर्वकं वेदार्थज्ञानं ब्राह्मणा-नामकारणं धर्माः । तत्र वर्णज्ञानं साधितम् । ग्रक्षरज्ञानं साधिय-तव्यमितीदं प्रकरणमारभ्यते ॥

ब्रह्म जानानो ब्राह्मणो भवति । ब्रह्म च त्रेघा विवर्त्तमानिमदं विश्वं निष्पद्यते । परमक्षरं क्षरं चेति । दिग्देशकालानविच्छन्नमपि यत्-क्षराऽक्षरयोरालम्बनतया मनोवत् परिच्छिद्यमानं भवति तःमनोमय-मन्ययं नाम रूपं परम् । तच्चीयमानं सन्मन्त्र्य भवति प्राग्ग्रिय वाक् च । तत्रास्मिन् मनोमयेऽन्ययेऽवलम्बतं प्राग्गमयं क्षरसञ्चालकं कूटस्थमक्षरम्। तदवलम्बतं वाङ् मयमशेषिमदं भूतजातं क्षरम् । नैतेभ्योऽतिरिच्यते किश्चित् । त्रयोऽप्येते पुरुषा एकः पुरुषः । स विशुद्ध ग्रात्मा वा विग्रहवानात्मा वा, ग्रनेकैविग्रहविद्धः कृतः स्कन्धो वाः स पुरुष एवदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । स एकैकः पुरुषो मनोमयः प्राग्गमयो वाङ्मयः प्रतिपद्यते ।

"प्रथो वागेवेदं सर्वं" मित्याह वेदपुरुषः। वागाकाशः। स वायुः। तत्तेजः। ता ग्रापः। सा पृथिवी। सेयं पृथिव्यप्सु। ग्रापस्तेजसि। तेजो वायौ। वायुराकाशे वाचि प्रतितिष्ठतीत्येवं वाच एवैते विकारा वाचो न व्यतिरिच्यन्ते। तस्माद् वागेवेदं सर्वं यदेतत् किश्चित् क्वचिद् भूतजातमाकलयामः। ग्रुत एव च"वाचीमा विद्वा भुवनान्यिपता"—इति च भगवान् वेदमहिषः प्राह। तानि

चैतानि सर्वाणि क्षराणि परतन्त्रत्वात् स्वतः स्थातुं न शक्नुवन्तीत्येतेषां सत्तावायकमस्ति किञ्चिदन्तरतः स्वतन्त्रं तत्त्वमक्षरं नाम । स प्राणः । तत्रानन्तगुणा उपपद्यन्त इति गुणभेदादनन्तविधानपि तान् प्राणान् स्थानपाञ्चविध्यात् पञ्चविधानाहुः । त इमे पञ्चाक्षराः श्रूयन्ते ब्रह्मोन्द्रविष्णवोऽग्निसोमौ चेति । एभ्य एव तु पञ्चभ्योऽक्षरेभ्यः सर्वाणि वाङ्मयान्येतानि क्षराणि भूतजातानि जायन्ते तदाधारेण प्रातितिष्ठन्ति तत्रैव चान्ते विलीयन्ते । इति परब्रह्मविद्या भवति ॥१॥

तत्रेयं वाक् त्रेघा विनियुज्यते-भूतभावेन,शब्दभावेनार्थभावेन चेति।
वाच ग्राकाशाद् वाय्वादिक्रमेगोत्पन्नानि भूतजातानि भूतमयः प्रपन्नः।
स एको विनियोगः।१। ग्रथ "तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविद्यदि"ति नियमाद्
वाय्वादिभूतेष्वनुप्रविष्टो वागाकाश एवाघातेन कम्पितः पृथग् भूत्वा
वाय्वाधारेगा वर्तुलवृत्तं चतुर्दिक्षु वीचीतरङ्गं जनयति। स नादात्मना
कम्पमानो धावन् श्रोत्रमागतः श्रोत्रेन्द्रियप्रज्ञया समन्वयाच्छब्दइत्युच्यते। स च शब्दमयप्रपञ्चार्थमयप्रपञ्चाभ्यां हेधा विनियुज्यते।
तदुक्तं हरिग्गा—

"ग्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्व यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः । इति॥

उभयविधोऽयं वाङ्मयप्रपञ्चः । स वाचोऽन्यो द्विविधो विनियोगः । तत्रापि त एव प्रकारा ग्रनुवर्तन्ते ये भूतमयप्रपञ्चे व्याख्याताः । कनोयांश्चायं वाङ्मयप्रपञ्चो भूतमयप्रपञ्चात् । तस्य तदेकदेशत्वात् । तेन परब्रह्मयिद्यामधिजिगासुरादौ शब्दब्रह् मविद्यां परिशीलयेत् । ग्रस्पायासेनाधिगता हि सा शब्दविद्या महायाससाध्यायाः परविद्याया ग्रिधिगमायोपयुज्यते । तथा चाह भगवान् वेदपुरुषः ।

द्वे ब्रह्मागी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शाब्दे ब्रह्मागि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥१॥इति॥ तत्र ब्रह्मेति विज्ञानमाहुः। तद् द्विविधं शाब्दं परं चेति। विज्ञानाभिनिवेशाभ्यां ज्ञानसिद्धि भगवान् गौतमो मन्यते। शब्द- श्रविणाधीनाऽर्थप्रतिपत्तिविज्ञानं तच्छाव्दं ब्रह्म। ग्रथ परीक्षाद्वारा साक्षाद्दर्शनाधीनाऽर्थप्रतिपत्तिः परं ब्रह्म। तत्र पूर्वेषां परीक्षकाणां द्रष्ट गामाप्तार्थविषयकोषदेशवाक्यार्थश्रवणे निष्णाता यदि परीक्षार्थं प्रवर्तोरन् तिह तेषामिभिनिवेशज्ञानं साधीयः स्यादित्ययमर्थः प्रथमः।

श्रथवैतदन्यथा व्याख्यास्यामः। शब्दस्तावत् प्रकारद्वयेन ज्ञानं जनयति। श्रभिधानेन प्रतीकत्वेन चेति। श्रोशब्दवाच्यं च ब्रह्म। श्रोमिति सब्दश्च ब्रह्म। तथा च श्रूयते—

## "एतद्वै सत्यकामपरं चावरं च ब्रह्म यदोंकारः ॥इति॥

तत्रैतदिभिधानपक्षेगायमथां व्याख्यातः । स्रथ खलु शब्दप्रतीकत्वपक्षे गाप्यस्यार्थो द्रष्टव्यः । द्वे विद्ये भवतः । परा चैवापरा च ।

एरब्रह् मिवद्या परा । शब्दब्रह् मिवद्या त्वपरा, भूयसा साम्येनोभयोः प्रवृत्तिरिति शब्दमृष्टिज्ञानेन तत्सादृश्यवशादर्थं मृष्टिज्ञानमिप सिद्ध भवति इति पश्यन्ति । यथा च परिवद्यायामव्ययमक्षरं
क्षरिमिति त्रिविधं प्राग्राब्रह्म । एविमहापरिवद्यायामिप स्फोटोऽक्ष र वर्गा इति तिविधं वाग्ब्रह्म । तत्र वर्गानामक्षराणां पदानां
स मस्तपदानां वाक्यानां चैकत्वबुद्धिप्रयोजकः स्फोटोऽव्ययमव्ययए रुषवदमीषामक्षरादीनामालम्बनं भवति, इत्यन्यत्र व्याख्यातम् ।
तत्रैते नित्यमन्वाभक्ताः स्वरवर्णाः पञ्चाक्षरशब्देन व्यपदिश्यन्तेग्र. इ. उ. ऋ. लृ. इति । पञ्चभ्य एवैतेभ्योऽक्षरेभ्यः क्षराः सर्वे व्यञ्चनवर्णा उत्पद्यन्ते । ग्रक्षरोपगृहीताः क्षरा स्रक्षरालम्बनेऽव्ययायतने
प्रश्तितिष्ठन्ति । परतन्त्राणि क्षराणि व्यञ्चनान्यक्षरं स्वरमालम्बन्ते ।
स्रक्षरं तत् स्वरजातमव्यये स्फोटेऽन्वाभक्तं रूपं धत्ते । त्रितयमिदमेकीभूतमेका वाक् ।

त्रथ वाक्यं पदं पदमक्षरैरक्षरमि क्षरैवंगैं: कृतरूपं भवतीत्यत-इदमक्षरं वा पदं वा वाक्यं वा सर्वापीयं वाग्वगैरेवाद्धा कृतरूपाऽव-धीयते। श्रक्षरं तु वर्णानामात्मा भवतीति वर्णेभ्यो भिद्यते। प्रतएव—"स्वरो वर्गोऽक्षरं भात्रा विनियोगोऽर्थं एव च। भन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदिसव्यं वर्दे पदे" इत्यादिवाक्ये वर्गाक्षरयोभेंदः समर्य्यते ॥

यत्तु वर्णसमाम्नायोऽक्षरसमाम्नाय इत्यादावभेदेन व्यवहार-दर्शनाद् वर्ण एवाक्षरमिति बालकाः पश्यन्ति तद् भ्रान्तम् । तयोरष्टधा प्रभेदोपलब्धेः । (१) वर्णाः क्षराः, स्रक्षराण्यक्षरा इति पुरुषतः ॥ (२) वर्णाश्वतुःषष्टिः । स्रक्षरं तु गुरुलघुभेदाद् द्विविधमेवेति संख्यातः । (३) एकबिन्दुर्वर्णः । नविबन्दु त्वक्षरमिति योनितः ॥ (४) निर्व्यापारो वर्णः । पश्चमित्रन्दुस्थस्याक्षरस्य निर्व्यापरत्वे पृष्ठतो व्यापारत्वे वा लघुत्वम् । पुरतो व्यापारत्वे गुरुत्वमिति व्यापारतः ॥ (५) वर्णानामन्नत्वमक्षराणामन्नादत्वमिति वीर्य्यतः ॥ (६) स्रक्षरप्रतिष्ठयाः प्रतिष्ठिताः स्वतोऽप्रतिष्ठा एते वर्णाः स्वप्रतिष्ठानि त्वक्षराणि—इति प्रतिष्ठातः ॥ (७) वर्णा स्रक्षरस्याङ्गानि । स्रक्षरं पुनरेषां वर्णानामङ्गीत्यात्मतः ॥ (६) श्रोमिति त्रयो वर्णा एकमक्षर-मिति प्रतिपत्तिभेदतस्त्र ।

तदित्यमिदमर्थद्वयं सिद्धं भवति । वर्णभ्योऽक्षरमन्योऽर्थ इत्येकम् ॥ ग्रथनां च शब्दानां च त्रैधातव्यसाम्यात् परब्रह्मिवद्या-शब्दब्रह्मिः विद्ययोरन्योन्यं सौसादृश्यमस्तीति द्वितोयम् ॥

इति प्रथमः खण्डः ॥१॥

ग्रक्षरस्य गुरुत्व-लघुत्वोपपत्यर्थं वर्णानामङ्गाङ्गिभावो व्याख्यायते । बृह-त्या वाच पतिः बृहस्पतिरित्यादौ वाचो वृहतीत्वं बृवते । बृहती चेयमैन्द्रं छन्दः । बृहतीसहस्रस्येन्द्रिप्रयधामत्वेनैतरेयारण्यकश्रुतौ व्याख्यानात् । तस्मादियमेन्द्रो वाग् बृहती । बृहतीति नवभक्तिच्छन्दसः संज्ञा । बृहतीत्वं चोपिदश द्भिराचार्य्येरेतस्याः स्वरवर्णात्मिकाया ऐन्द्रचा वाचो नचभक्तिकत्वं विवक्ष्यते । तथा चैतस्या वाचोनव बिन्दवो व्याप्तिस्थान-मित्येनावानय मक्षरस्फोटो द्रष्टव्यः । एकैकं व्यञ्जनमुद्धायंभागं यावन्तं प्रदेशमवगाहते सोऽर्छ-मात्राकालः । तदुपलक्षणमयभेकैको विन्दुः । यद्यपि स्वर एवाक्षर-मुच्यते, स्वरश्च केवलं द्वौ विन्दू अवगाहते न तु नव विन्दून् । स्वरस्यैक-मात्रतया, द्वाभ्यामेव चार्थमात्रबिन्दुभ्यामेकमात्रत्वसम्पत्तेः । तथापि तस्य नवबिन्दुकमिदमायतनं क्रान्तिस्थानं भवति । एतावतिः प्रदेशेऽयं स्वरो व्यञ्जनान्यात्मसात्कर्तुं क्षमते । सव्यञ्जनाऽपि स्वरोऽक्षरं भवति । तथाचैवंविधम्य क्षरस्यायं नवविन्दुकः स्फोट ग्रायतनं विज्ञायते। तदव्ययम् ।

श्रयमत्राभिसन्धिः । परत्रह्मणीवास्मिन् शब्दव्रहमण्यप्यक्षरमात्माः उक्थाऽकाऽशितिभेदात् त्रिभक्तिभवति । तत्रायं विन्दुद्वयावगाही स्वर म्रात्मा उक्थम्। तस्यैते सप्तविन्दवोऽर्कस्थानम्। उक्थादुत्थिताः प्रार्गा श्रकीः। ते कान्तिमण्डले स्वे महिम्नि ग्रशितिमाधानुमाक्रम-मागाः क्षरं व्यञ्जनमात्मसात्कुर्वन्ति । नतोऽगमुक्य ग्रात्मा क्रान्तिमण्ड-लाख्ये स्वे महिम्नि स्वेनार्केणाभिनिगृहोतान् व्यञ्जनवर्णानात्मन्वनः तेनैतस्य स्वरमात्रस्याऽक्षरत्वेऽपि तावतां क्षराएगां व्यञ्जना-नामक्षरसत्तयैव सत्तावत्वात् तावद् व्यञ्जनिविशिष्टस्यास्य स्वरस्या-क्षरत्वमुपपद्यते । यथा ग्र इत्येकमक्षरम् । एवं यं र्यं त्र्यं स्त्र्यं, इत्येता-न्यप्येकैकान्यक्षराणि भवन्ति । तानि उपसर्गव्यञ्जनतारतम्येऽपि छन्दिस समानं स्थानमवगाहन्ते । एवमुत्तरतोऽपि ग्रे. ग्रर्रं, ग्रर्कं, ग्रक्टं, इत्येवं चन्त्रार्यप्यक्षराणि उपधानव्यक्षनतारतम्येऽपि छन्दसि समानं स्थानं भजन्ते । तत्र व्यञ्जनाऽभावे शुद्धस्यैव स्वरस्याक्षरत्वम् । पृष्ठतः पुरतो वा व्यञ्जनसत्वे तु तद्विशिष्टस्यैवाक्षरन्वं न तु शुद्धस्येत्या-वेदयति भगवान् कात्यायनः - '!स्वरोऽक्षरं सहादचं व्यं अनं रत्तरं इचाव-सितः"-इति । स्वरो द्वेधोपपद्यते अपृक्तो व्यञ्जनसंपृक्तश्च । "ग्रहस्"। इत्यत्र प्रथमोऽकारोऽगृक्तः। तस्य द्वेवा प्रतिपत्तिः शक्या कर्तुम् । वर्णत्वेनाक्षरत्वेन चेत्याह—'स्वरोऽक्षर'' मिति । हकारा-दुत्तरस्त्वकारो हमाभ्यां संपृक्तः। तत्र व्यञ्जनिविशिष्टस्य स्वरस्य व्यञ्जनोपहितत्वेन हाटौ वर्णात्वमेव नाक्षरत्विमत्याह— "सहाद्यं" रित्यादि । तेन हम्,, इत्येतावतो व्यञ्जनविशिष्टस्वरस्याक्षरत्वं विश्वीयते । "दाणित्येकमक्षरम्-ग्रक्षरिमित ज्यक्षरम्" (ए.जा. २१ ग्र. इत्येतरेयश्रुत्या नथेव प्रनिपत्तेः । कतिभिर्व्यं ज्जनैरिति जिज्ञासायां पृष्ठतस्नावयाद्यौ रित्येकशेषादेकेन द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुभिर्वा व्यव्जनैः, उत्तरतस्तूत्तरोरत्येकशेषादेकेन, द्वभ्यां त्रिभिश्चतुभिर्वा व्यव्जनैः, उत्तरतस्तूत्तरोरत्येकशेषादेकेन, द्वभ्यां त्रिभिश्च वा संपृक्तस्याक्षरत्वं नियम्यते । तत्र पृष्ठाकर्णाभिनिगृहीता अशित्यश्चत्वार्य्युपमृष्टानि व्यञ्जनानि । पुरतोऽर्केण त्विभिनगृहीता अशित्यस्त्रीण्युपहितानि व्यञ्जनानि । तान्युभयान्यस्यात्मनः स्वरस्याङ्गानि भवन्ति । तत्रेयं वाक् पृथ्वीरसः । स्वरः सूर्य्यरसः । तथा च पृथिव्याः सूर्याङ्गत्व-मिवैतस्या वाचः स्वरप्राणाङ्गत्वं वेदितव्यम् ॥१॥

भ्रयाहुः । अपृक्तस्य व्यञ्जनसंपृक्तस्य वा स्वरस्यैतत्कात्यायनोक्तमक्षरत्वं स्वरान्तरासिभ्रधाने साधूपपद्यते । किन्तु यत्रानेकस्वरमेकं
पदं तत्र स्वरद्धयम्यविद्धानं व्यञ्जनानां पूर्वाङ्कत्वं वा पराङ्कत्वं
विति संशयः । यथा भ्रपक्वस्त्यानिमिति पञ्चाक्षरे पदे शुद्धोऽकारः ।
पयुताऽकारः । कवयुताऽकारः । सत्ययुताऽकारः । नपूर्वो मोत्तरभ्राऽकारः — इत्येवं तानि पञ्चाक्षराण् भवन्ति । तत्र पकारककारसकारादीनां पूर्वाङ्कत्वं कस्मान्नास्तीति शङ्कायामुच्यते ।
स्वरस्य पृष्ठतः पुरतो वा बलतारतम्यं भवतीति स्वरद्धयसत्वे
पूर्वस्य परस्य वा स्वरस्य बाध्यबाधकभावेनैकत्र बलोपक्षयाद्
व्यञ्जनिवशेषे संक्रमण्बलमेकस्य प्रतिरुध्यते । यथा कुलशब्दे
लकारस्य पराङ्कतया पूर्वाङ्कत्त्वाऽनुत्पत्तिः । भ्रधिकेन परबलेनाल्पस्य
प्रत्याहतत्वाद् । तच्चेदं बलतारतम्यं स्वरद्धयसन्तिकषे नियम्यते ।
तयाहि पञ्चमो विन्दुर्द्धं दयत्वादुवयः । तस्मिश्च पञ्चपादा बलम् ।
भ्रथ पष्ठे विन्दो चत्वारः पादा बलम् । तदुभयविन्दुस्थे स्वरे नव
पादा बलस्योपपद्यन्ते ।

तैरेव नवपादैर्बलैरयं स्वरः पूर्वपरिबन्दुस्थेषु व्यंजनेषु विभवति। तथा च पश्चमिबन्दुस्थे तावदुक्थे पूर्णं बलं भवति। ग्रथ उक्थविन्दो. पृष्ठतश्चतुर्ष् पुरतश्च सप्तमादिषु त्रिषु विन्दुषु क्रमेगाक्रमग्गदलं पादतो हसति इति निसर्गः।

| शनुष्टुब् वाक्                                                                                                       | . उपसर्ग-व्यञ्जनानि<br>वाक् |     |     |      | स्बरः<br>वाक् |          | उपघार-च्यञ्जनानि<br>वाक् |    |          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|------|---------------|----------|--------------------------|----|----------|-------------------------|
| ग्रर्डमात्रादेशः                                                                                                     | 8                           | P   | 73- | 8    | ሂ             | 63       | 6                        | E, | e        | प्रासो हुइती            |
| नवविन्दवः                                                                                                            | o                           | 0 . | o   | 0    | 0             | 0        | 0                        | ۰  | o        | ग्रक्षरो<br>बृहतीन्द्रः |
|                                                                                                                      | 9.                          | 2   | 1 3 | Х    | ×             |          | 8                        | v  | <b>د</b> | वागनुष्टुप्<br>(दायुः)  |
| स्वरस्याकषंगा<br>बलपादाः                                                                                             | 1                           | ·I  | 111 | 1111 | 1             | ;<br>113 | 111                      | 11 | ſ        | स्वरबलानि<br>वाचि       |
| अर्धमात्राविष्युन्नैर्नविभिः प्रार्णैरविच्छन्नं मनो ताङ्मय भवति॥१॥<br>मनःप्रारावाङ्मयमेकमक्षरमव्ययकोशवरण्यक्तिम् ॥२॥ |                             |     |     |      |               |          |                          |    |          |                         |

तेन हरि-शब्दस्य रेफे पूर्वस्वरद्धलं त्रयः पादाः। परस्वर्वलं नु चत्वारः पादास्तेन रेफः पराङ्गस् । [कात्स्न्यंम्] इत्यत्र तकारे पूर्वस्वरद्धलं हो पादौः परस्वरद्धलं त्वेकः पादः। तेन तकारः पूर्वाङ्गम् सकारे पूर्वस्वरद्धलमेकः पादः। परस्वरद्धलं हो पादौ। तेन सकारः पराङ्गम्। [ऊर्क स्त्र्यङ्गो हन्यत्र, ककारे पूर्वस्वरद्धलं हो पादौ, परस्वरद्धलं नु तत्र नास्तीति ककारः पूर्वाङ्गम्। सकारे तु पदान्तयत्याऽर्द्धमात्रिकया विच्छेदात् पूर्वस्वरद्धलं त्रयः पादाः। परस्वरद्धलं त्रयः पादाः। बलमाम्याद्धभयतोऽयमाकृष्टस्तकारो दिक्चयते। तदित्यं बलवैषम्ये यस्य बलाधिवयं यत्र व्यञ्जने क्रमते तत् तस्याङ्गम्। तदेतिन्नष्कृष्याहं कात्यायनः। "संयोगादः पूर्वस्य। यमथा क्रमजं च। तस्माद्योत्तरं स्पर्शे। प्रविक्ति वेति।" (११०२।१०६) तर्कः। गुल्मः। हव्यम्। पत्नी। सन्यम्। इत्यादिषु मध्यवित्तनो व्यञ्जनयोरेकं पूर्वाङ्गं द्वितीयं पराङ्गम्। प्रन्तस्यो-इत्यादिषु मध्यवित्तनो व्यञ्जनयोरेकं पूर्वाङ्गं द्वितीयं पराङ्गम्। प्रन्तस्यो-

श्रञ्जसा विक्रम्य चेति । "यथैवोपक्रमेद् वर्णास्तथैवैतान् समापये" दिति नियम्योचारयतां पदमध्ये बलविशेषप्रयोगाभावोऽञ्जसोचारण्म् । सप्यमिति । श्रत्र स्पर्शस्य तकारम्य तर्कगुल्मादचन्तःस्थवनमृदुग्रहः । तत्रेदं तकारस्य पूर्वाङ्गत्वमुक्तम् । श्रथ विक्रमयोचारणे तु स्पर्शे बलविशेषोदयात् पूर्वः स्तरो विक्रमते । तेन स्पर्शान्ते विच्छिद्य पुनस्तर-वर्णोचारणाय प्रयत्नलाभः । तत्र "संयोगविभागशब्देभ्यः शब्द" इत्यौलुक्यजास्त्रात् संयोगजस्पर्शानन्तरं विभागजः पुनरन्यः स्पर्श उदेतीति वर्णोद्विस्तिर्भविति । तथा चैवं संयोगादेर्वर्णस्य द्वित्वसिद्धं व्यञ्चनं क्रमजं तत्पूर्वाङ्गम् । सत्यमिति तद्वित्वे प्रथमः पूर्वस्य । तयौ परस्याङ्गम् । स्क्नमइति कयमौ पूर्वस्य । मः परस्य । रहयोस्तु संयोगादित्वे परः स्पर्शो द्विरुच्यते । यथा पार्श्व्यमिति रात्परः शः क्रमजः पूर्वस्य । शवयाः परस्य । वर्षे ध्यायेति रात् षः पूर्वस्य । धर्यौ परस्य । बाह्योरिति हाद्वः पूर्वस्य । वः परस्य । क्रमजादुत्तरं व्यञ्जनं स्पर्शे परे पूर्वाङ्गम् । यथा पार्ष्ण्या इति रण्याः पूर्वस्य, एयौ परस्य । वर्ष्मं पूर्वस्य । वः परस्य । क्रमजादुत्तरं व्यञ्जनं स्पर्शे परे पूर्वाङ्गम् । यथा पार्ष्ण्या इति रण्याः पूर्वस्य, एयौ परस्य । वर्षमं इति रण्याः पूर्वस्य, एयौ परस्य । वर्षमं इति रण्याः पूर्वस्य, एयौ परस्य । वर्षमं इति रण्याः पूर्वस्य ।

"ङ्गोः कुक् दुक् शिर । नश्च । शि तुर्गित पाणिनीयैः सूत्रीविधीयमानाः कटधताः पूर्वस्पशंद्विशिक्तिरूपा एवावधीयन्ते । ङगानानां हस्वात्परेषां स्वरप्रत्यये द्विशक्तिरिव स्वरभक्तिमदूष्मप्रत्यय-त्वेऽप्युचारणसंप्रदायक्रमानुरोधात् किचित् स्वरमात्रात् परेषां द्विशक्तिः प्रवर्त्तते । किन्त्ष्मणां नासिक्यप्रतिपन्थितया नासिक्यता निवर्तत-इति प्राङ्क्षष्ठः, सन्तसः सञ्च् शम्भुरिति रूपाणि । सञ् शम्भुरित्यत्र तु प्रतिगृह्यत्वाद्विरत्योचारणाच नासिक्यताया प्रनिवृत्तिः । एषु सर्वत्र द्वित्विमद्धस्य पूर्वाक्षराङ्गत्वं नेयम् ।

कात्स्न्यंमित्यद्वयान्तराले ग्र, र, त, स, न, याः षड्वर्गाः ।
तेष्वरताः पूर्वमक्षरं सनयाः परमक्षरं भजन्ते । पृष्ठतो बलेन तकारे
परस्य पुरतो बलेन सकारे पूर्वस्याक्रमगोऽपि विप्रतिषेधे मूलबलात्
सिद्धिरिति न्यायेन कृत्स्नशब्दव्य गस्थाऽनुरोधात् सामञ्जस्योपपत्तेः ।
तवस्यमित्यत्र कमये पूर्वस्य, यमके परस्य वलप्रयोगाद् विप्रतिषेधे

सिन्नकर्पातिशयात् कस्य पूर्वांगत्वेऽपि मययोः पराङ्गत्वमेव। विप्रतिषेधे परं कार्य्यमिति न्यायेन पुरतो बलापेक्षया पृष्ठतो बलमित्रोत
इति मध्यमकारे पराङ्गत्वसिद्धेः। वैदिकानाः तु समये पूर्वबलावष्टब्धेऽपि ककारे परबलं प्रसज्जत इति बलद्वयविरुद्धप्रत्याकर्षात् कद्वयसिद्धिः तक्वम्यमिति। तत्रोत्तरके मप्रयत्नाक्रमगान्नासिक्यत्वमिति यमसंज्ञा क्रियते ॥ [विश्वप्रस्त्या] पः पूर्वाङ्गम् । मः पराङ्गम् ।
[विष्वक्पाशः] इति बलसाम्येऽपि कः पूर्वाङ्ग न पराङ्गम् ।
पदान्तयत्या विच्छेदात् । तदित्थं स्वानेकत्वे बाध्यबाधकभावो
व्याख्यातः ॥ ॥

उक्तं पूर्वम् । स्राप्तः, सित व्यञ्जनं व्यञ्जनसंपृक्तः स्वरोऽक्षरं भवतीति । तत्र सप्त व्यश्चनान्येकेन स्वरेग ग्रहीतुं शक्यन्ते । यथा [स्त्र्यकर्ट्] इति । स. त. र. य. म्र. र. क. ट. वर्गेरष्टवर्णं यप्त-व्यज्जनं नविन्दुकमकारात्मकमेकमक्षरं भवति । तत्राकारो वर्णमात्रं न त्वक्षरम् । सोऽयं वर्णोऽकारः मप्त व्यज्जनानि चाकारात्मकस्या-धरस्याङ्गानि । तदुच्चारगाधीनो नारगत्वात् । नातोऽधिकमस्य स्वरस्य व्यञ्जनाभिनिग्रहरो सामर्थ्यम् । म्रत एव तु पृष्ठतः पश्चमं पुरतो वा चतुर्थं यदि व्यञ्जनमुपदध्याद् मत्रवस्य तिहं तदुच्चिचारियषा-वशाकृष्टः कश्चिदन्यः स्वरस्तत्र प्रसज्येत । तदुच्चारणाय पूर्वस्वरस्य स्यालब्धबलत्वात् । यथा [न स्त्र्यकर्टप्] इत्यत्र नकारे तकारे च स्वरो हठादासञ्जते ॥ इति द्वितोयः खण्डः॥

प्रथातोऽस्मिन्नक्षरे दैवतानुष्यानमास्यास्यामः । निरवयवे मनिस तावत् समावतो नव प्राग्गखण्डाः संनिविज्ञन्ते । प्राग्गमयास्ते कोशाः । प्राग्गात्मकेषु च तेषु नविनन्दुषु पञ्चमो विन्दुर्नभ्यत्वा-दात्मा । इतरेऽष्टावङ्गानि । पंचमिवन्दुस्थः स्वरोऽक्षरम् । स चाय-मैन्द्रवायवो ग्रहो वाच ग्रात्मा । स हि प्राग्गो वाङ्मयत्वाद्विन्दो नामोच्यते । ग्रयमेव प्राग्गः सरस्वत्यिषष्ठाता सरस्वान्नामाभिधी-यते । यथोक्तं बृहद्देवतायाम—

"सराति घृतवन्त्यस्य सन्ति लोकेषु यत् त्रिषु॥

सरस्वन्तमिति प्राहुर्वाचं प्राहुः सरस्वतीम् ॥,, इति केचिदाहुः ॥

यद्यपीयं सर्वा वाक् पार्थिवत्वादाग्नेयो प्रतिपद्यते । ''तस्य वा एतस्याग्नेविगवोपनिषत्'' इति श्रुतेः (१०।३ प्र. १५ ब्रा.) तथापीयमिन्द्रेण प्रागोनाधिष्ठितत्वात् तेनैकीभावादैन्द्री भवति । स चायमिन्द्र: प्राम्मो दिविध: ग्रान्तरीक्ष्यो दिव्यश्च। तत्रायं द्विव्येन्द्रः प्रजा गरणः । स च वितायमाना गां ध्वनिरूपायां वाचि विवेचयन् स्वरं व्यंजनं चैवं संविभाजयति । स्रथान्तरीक्ष्यो वायुना सजूर्भवति । इन्द्रतुरीयो वागुरैन्द्रवायवो ग्रहो भवन्नाग्नेयीमिमां सर्वा ध्वनिवाचमध्यास्ते । गायत्रो ह्यग्निः । प्रग्निदैवतत्वाच्चेयं वाग् गायत्री । श्रष्टभक्तिर्हि गायत्री । तेन स्वरमेकमनुगतानि सप्त व्यंजनान्येकमक्षरं वाक् । तस्या वाचोऽयमुक्थांशः स्वरो नामैतेषु नव-विन्दुषु पंचमं षष्ठं च विन्दुमधिष्ठिति । प्रारास्त्वयमिन्द्रांशो बृहती-रूपत्वाम्नव विन्दूनभिव्याप्यावतिष्ठते । तथा च श्रूयते—"याव ( ब्रह्म विद्यितं तावती वाक्"- इति । ''यत्र ह क च ब्रह्म तद् वाक्। यत्र वाक् तद्वा ब्रह्म ।" इति च ॥ (ऐ. आ. ....) इन्द्रो ह वाचां ब्रह्म । इन्द्र प्रात्मा ब्रह्मोत्येकार्थाः । यथायं शारीर श्रात्मा सर्वा शरीरयष्टिमभिव्याप्यावितष्ठते — एवमयमिन्द्रो वागात्मा नव विन्दूनभिव्याप्रोति । एतावदेवास्य वाङ्मयस्येन्द्रस्य शरीरं प्रतिपद्यते । तस्य शरीरम्य भागे यावन्ति व्यंजनानि सम्प्रविष्टानि भवंग्ति तावतीयं वाक् तस्मादिन्द्रात् परिमोयते । अष्टवर्गोर्नविवन्दु-भिश्च परिमिता होयमेकाक्षरा वाक् सिद्धा भवति । तमेतमर्थं भगवान कुरुसुतिः काण्वो वेदगुरुषः प्राह—

"वाचमष्टापदोमहं नवस्रिक्तमृतस्पृशम् ॥"

इन्द्रात् परितन्वं ममे - इति ॥ ऋ० सं० ५। ७६। १२।



पट्तिशदक्षरो बृहतीरूपः प्राण इन्द्रः। तस्येन्द्रास्तरः स्य तन् परि । इत्थंभूताख्याने परिशन्दः । अष्टापि नवस्रक्तिम् । ऋतस्पृशं वाचं ममे परिमापितवान् ।

स्टित् चनुरक्षराणि भवन्तीति द्वात्रिशदक्षराऽनुष्टुपट्यापदी वाक् । पुनरप्येकेन चतुरक्षरेण पादेन
सम्पद्ममाना नवस्रक्तिः । स्रक्त्यः कोणाः ।
संत्थामयमनुष्टुप् बाक् तमृतं बृहतीप्राणं स्पृशित ।
बृहत्यामनुष्टुभोऽन्तर्भावादिह द्वाचः प्राण्नैकोभावो
विवक्षितः । इत्यारण्यकश्रुत्यनुसारिणी व्याख्या
(ऐ० स्रा० २।३।६) ॥ ऋतस्पृशिमत्यस्यानुष्टुब्
वाग् बृहत्या स्पृष्टेत्यर्थमाह सायणः। ऐतरेयश्रुतिस्तु
स्रत्यं व वागृचा स्पृष्टे' न्यर्थमाह । तथा चायं
ध्रात्रग्राह्यः शब्दः सत्यं वाक्। सह्दयत्वात्। सा ऋतवानाः
निर्ह् दयया नित्य स्पृष्टा भवनीत्यर्थः प्रतिपत्तव्यः।

स्रयमत्राभिसंधि । ऋतं च सत्य चेति इं निवास । नेत्रं स्त्रम् । तत्र हृदयतोग्राहि नेत्रं अतं नाम । सर्वतोग्राहि तु नेत्रमृतं नाम । तथा चाऽकर्य-रमहृदय सर्वमेव ऋतनेत्रगृहीतत्वाद् ऋतमुच्यते । हृदयेनाकृष्टत्वात्तु सहृदयं सशरीरं सत्यम् । आपो वायुः सोम इति ऋतानि, स्रवरीरत्वात् । द्यग्निर्यम् स्रादित्य इति सत्यानि, सशरीरत्वात् । तत्राप इति पारमेष्ठ्यमण्डलस्थां सुत्रहमण्यानाम्नीं वाचमाह ।

यां त्वेतामष्टापदीं गायत्रीनाम्नीं वाचं बूमः, सा सर्वापि स्वयोनिरूपां तामृतवाचं स्पृशन्त्येव रूपं धत्ते । तत्प्रभवा, तत्प्रतिष्ठिता, तत्रैवान्ते विलोयते । तस्मादाह-ऋतस्पृशमिति । श्रापो हि सा वाक् । "सोऽपोऽसृ जत वाच एव लोकात् । वागेवास्य साऽसृज्यत । सेदं सय-माप्रोद् यदिद किञ्च तस्मादःषः इति श्रुते ः (श॰६।१।१।६) सा ऋतम् । यस्त्वयमत्र प्रापः तत्सत्यम् । "ग्राप एवेदमप्र ग्रासुः।

ता ग्राप: सत्यमसृजन्त (शत० १४ कां० ६ प्र० ६ त्रा०) इति श्रुते:। प्राग्गस्तावदिन्द्रः सोऽप्सु वाक्षु द्वेधा विनियुज्यते । सत्यात्मना प्रज्ञात्मना च। तत्र प्रज्ञाप्रागोन वर्गाक्षरपदवाक्यादिविभागा भवन्ति। मानुपोध्वेव त् वाक्षु स प्रज्ञाप्राणोऽधिकुरुते न त्वव्याकृतासु वायुतेजोजलपृथिवीनां वाक्षु। सत्यप्राग्।स्त्वयं सर्वीम्वेव वाक्ष्वविशेषेग्गाधिकुरुते सत्येनार्गीभतानामपां वाचामनात्मतया स्थातुमन् हत्वात्। ग्रासामेव ऋताख्यानां वाचां समुद्रः सरस्वान्नाम । सेयमशरीरा विभ्वी वाक् । अथ सत्यवैशिष्ट्येन तदवच्छिन्नतया सा वाक् सशरोरा सती सरस्वती ॥ अपरिच्छिन्नत्वाद् ऋतं सरस्वान्। परिच्छन्नत्वात् सत्यवती सरस्वती। सोऽयं सत्य-प्राण एव प्रज्ञाप्राणेन विभाजितोऽक्षरं भवति । स म्रात्मा । स स्वरः। सोऽङ्गी । व्यजनानि तु क्षराणि तान्याङ्गनि । एकेन विन्दुना त्वेतमात्मानं वर्द्धयति । स पश्चमविन्दुस्थः षष्ठं बिन्दुमप्यवगाहमानः सन्नेकमात्रः सम्पद्यते । द्ध्येक: कश्चिदातमा चाङ्गी च भूत्वा सर्वाण्यङ्गान्यधीष्टे इति हि न्यायो यजुःश्रुतौ षष्ठे काण्डे व्याख्यातः। (श०६।१प्र०।१ ब्रा०।६कं० तेनार्द्धं मात्रागां व्यंजनानामयमेकमात्रः स्वरो मात्राधिक्यादात्मा भवति। म्रात्मत्वाचायं स्वरस्तेषु व्यञ्जनेषु प्रभवति । सर्वाणि व्यंजनान्यात्मसा-तथा चैकमात्रादात्मबिन्दोः पृष्ठतश्चरवारोऽर्द्धमात्राबिन्दव उपसर्गस्थानानि । पुरतस्तु त्रयोर्द्धमात्राबिन्दव उपघानस्थानानीत्येव-मष्टौ विन्दवो निष्कृष्यन्ते । एत्दिभप्रायेगौव श्रूयते—

"बहा वं गायत्री वागनुष्टुप्-(ऐ. ग्रा. १ । १४)

| 2    | 3        | <sub>th</sub> | ¥    | y Ę       |   | 6     | 5    | 3    | बृहती        |
|------|----------|---------------|------|-----------|---|-------|------|------|--------------|
| 0    | 0        | 0             | 0    | 0 0       |   | 0     | 0    | 0    | प्रांगाः     |
| व्य. | ब्यं.    | व्य.          | च्य. | स्वरः     |   | व्यू. | ब्य. | व्य. | वाच:         |
| 1    | H        | 111           | ш    | 101171111 |   | III   | 11   | I    | ग्रक्षरबलानि |
| 1    | <b>२</b> | ३             | ¥    | X         | - | Ę     | v    | 4    | ग्रनुष्ट्रप् |

''वागनुष्दुप्"— ( शत १।५।२।२७ ) इत्याचक्षाणा वैदिकमहर्षयोऽक्षरस्यैतस्याष्ट्रविन्दुत्वमिभप्रयन्ति । स्वरस्यैकस्य व्यञ्जनद्वयसमानावगाहितया नवव्यञ्जनसंनिवेशावकाशस्यैकस्वरकसप्तव्यञ्जनसंनिवेशावकाशेन तुल्यत्वाद् बृहतीप्राणाविच्छन्नस्याक्षरस्य
वागवच्छेदेनाष्टभक्तिकत्वं संभवतीत्यक्षरात्मिकाया वाचोऽनुप्दुप्त्वमुपपद्यते । ग्रष्टभक्तिकस्य छन्दसो गायत्रीत्ववदनुष्दुप्त्वेनापि
व्यपदेशसंभवात् । ग्रथवैकैकमक्षरमष्टभक्तिकं भवतीति चनुरक्षरच्छन्दसो द्वात्रिशद्भक्तिकत्वं संभवति । चनुरक्षराणि सर्वाणि च्छन्दांसि
श्रूयन्ते (शत० १।५।२।२७) । चनुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, ग्रष्टाविंशत्यक्षरा
छिणगित्येवं विंशत्यक्षराया द्विपदाविराज ऊर्ध्वं चनुर्भिश्चर्नुभिरक्षरैरनुर्वाद्वतैर्गायत्र्युष्णगनुष्टुत्व्वृहतीपङ्क्तित्रष्टुत्व्जगतीनामुपपन्नतया
छन्दोभिरुपलक्षितायाः सर्वस्या वाचो द्वात्रिशद्भक्तिकानुष्टुप्त्वमुपपद्यत इति बोध्यम् ।

प्रत्यक्षरं नविन्दुषु हृदयस्थस्वरस्थानतया पश्चमपष्टविन्द्वोरात्म-त्वम् । इतरे सप्त विन्दवस्त्वात्मनः क्रान्तिस्थानत्वान्महिमानो भवन्ति । पश्चमपष्ठिविन्दुस्थस्य स्वरस्वरूपनिरूपकस्य प्रज्ञाप्राणस्येन्द्रस्यं संपरि-ष्वक्तोऽयमक्षर-स्वरूप-निरूपकः प्रज्ञाप्राणोऽन्य इन्द्रः सप्तव्यञ्जनवर्णान-ष्टमं स्वरवर्णं चाभिव्याप्नोतीति प्रतीयते । श्रत एव च वृहती-च्छन्दसोऽप्यस्येन्द्रस्यानुष्टुप्चारित्वमप्युपपद्यते । तथाचाहुर्वेदमहर्णय -

बीमत्सूनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम् । स्रनुष्टुभमनु चर्चूर्यमारणिनन्द्रं निचिक्युः कययो मनीषा ॥ (ऋक् सं० मं० १०, सू० १२४, मन्त्र ६)॥इति॥

त्रयस्तावदस्य मन्त्रस्यार्था भवन्ति । ग्रिधदैवतमधिशव्द-मिथभूतं च । तत्राधिदैवतमर्थो ब्रह्मिविज्ञाने सिद्धान्तवादे द्रष्टव्यः । इहाधिशब्दं व्याख्यायते । बोभत्सूनां बन्धनिमच्छतां निराश्रयं स्थातु-मसमर्थतया परावलम्बनमपेक्षमाणानां क्षराणां व्यञ्जनानां सयुजम् ग्राश्रयदानेन सहयोगिनं कंचिदर्थं हंसं ब्रुवते । स्वातन्त्र्येण स्थातुम- ा । त्यास्य स्वरानयांनाश्रयो भृत्वा यः स्वस्मिन्<mark>तु-</mark> अपानितांयभैन्द्रशायवग्रहः प्रदृति होस इति वे।देतव्यः ।

"थे अर्थाङ् उत वा पुराणी, चेट िक्षां ाधितो वदन्ति । श्रादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्व, अर्थन द्वितीयं तृतीयं च हसम्"

इवि मन्त्रश्रुतौ हंसपदस्य बारुपरत्याधगमात्। प्राराो बायु-िरिति श्रुतेः प्राराः स हंसी भवति । प्रारा एव त्वक्षरसज्ञः अरान् ् अनवरानात्मनि बझाति । अथेहाऽऽप इति वार्चः प्रतिपत्तय्याः। <sup>(कोपो</sup>्युजन वाच एव लोकात्। वागेवाऽस्य साऽसृज्यत । से<mark>दं</mark> रूप्याप्रदे**द यदिदं किश्च तस्मादा**पः" इति यजुःश्रुतेः [शत० कां० ६ भ १ आ० १ jतासा दिव्यानां तृतीयस्यानितो दिवि पवमानानां वाचां सरा समानभावेऽयं हंसश्चरैति । ऐन्द्रवायवेन प्रागोनेयं वाग्, वाचा ना संन्यवायवप्रागोऽव्यतिरिक्तं रूपं धत्त इति भावः । ग्रष्टवर्गा-त्भिका वागनुष्टुप्। तामनु। इत्थंभूताख्यानेऽयमनुशब्दः कर्म-पन चनीय: । अनुष्टुप्छब्देनेहाष्टवर्गा-संनिवेशस्थानरूपा नव बिन्दवो स अन्ते । नवविन्दूनभिन्याप्य कृतात्मानमिहाक्षरशब्देन प्रतिपन्नं ता दिन्द्रं प्रज्ञाप्राणं वैज्ञानिकाः स्वमनीपया विचारदृष्ट्या निचिक्यु-र्निर्धारयामामुः । यद्यपि वागेव श्रोत्रेगः श्रूयते न प्राग्णस्तथाप्यक्षरात्मि-काया वाचोऽष्टवराविच्छिन्नतया वाचस्तावतप्रदेशावगाहिः वासंभवाद् वाचोऽतिरिक्तं वागालम्बनं कंचिदिन्द्रं नाम प्राएां विद्वांसः स्वबुद्धि-भावन्या दहशुरित्यर्थः ॥ इत्थमिदमधिशब्दं व्याख्यातम् ।

अधितस्य भूतग्रामस्य वाङ्मयत्वादिधभूतपक्षेऽिप तुल्योऽर्थः। ग्रतएव-

"ग्रप्रक्षितं वसु विभिष् हरः विष्याढं सहस्तन्ति श्रुतो दधे । श्रावृतासोऽवतासो न कर्नु भिस्तनूषु ते क्रतव इन्द्र भूर्यः ॥ (ऋ० सं० मं० १ सू० ५५ मन्त्रः ८१)

इति मन्त्रं व्याचक्षागाऽऽरण्यकश्रुतिः 'सोयमाकाशः प्राप्तेन बृहत्या विष्टब्धः ।। तद्यथाऽयमाकाशः प्राप्तेन बृहत्या विष्टब्धः, एवं सर्वाणि भूतान्यापिपीलिकाम्यः प्राणीन बृहत्या विष्टन्धानीत्येव विद्याद्"—(ऐ० ग्रा० २।१।६) इन्यवं शब्दाक्षरवद् भूताझरेष्विप बृहतीप्राणात्मकस्येन्द्रस्य तुल्यमभिव्याप्तिमाचष्टे। तदिदं विस्तरतो ब्रह्मविज्ञाने व्याख्यातं द्रष्टव्यम् ॥॥॥

#### ॥इति तृतीय. खण्डः ॥३॥

एतच सप्तव्यञ्जनं स्वरक्रान्तिमण्डलं सित संभवे व्याख्यतम्। न त्वक्षरत्वप्रयोजकतया सप्तानां व्यञ्जनानामेकान्ततः सद्भावोऽपेक्ष्यते । नवानामर्द्धमात्राबिन्दूनां स्वरूपसद्योग्यतालक्षरातया व्यवस्थितत्वेऽपि फलोपधायकतालक्षरगतया सर्वत्रानुपलब्धेः। तथा चोपपद्यते व्यञ्जना-त्यन्ताभावे स्वरस्यैव केवलस्याक्षरत्वम् । किन्तु यत्र व्यञ्जनसद्भाव-स्तत्र तद्विशिष्टस्यैवाक्षरत्वं न तु केवलस्येत्यपि प्रागुक्त न विस्मर्तव्यम्। तत्रापि चैकेनैव व्यञ्जनेन द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिः पश्चभिः षड्भिः सप्त-भिर्वा वैशिष्ट्ये स्वरस्याक्षरत्वं द्रष्टव्यम् । न वाक्, प्रागित्यादि ॥ इदं पुनरत्रावधेयमीषत्सपृष्टार्घसपृष्टैः स्वरच्छायापत्रौरन्तःस्थोष्मभिरुप-सर्गोपधानयोः सगर्भत्वे सत्येवेदं स्वरक्रान्तिमण्डलं सप्तबिन्दुकमुप-पद्यते । ग्रन्तःस्थोष्मग्गोरप्रत्यासत्तौ त्वाक्रमग्गवलं तदपचीयते । [क्त्न ट्प्] इति पृष्ठतस्त्रिषु कतनेषु पुरतष्टपयोर्द्धयोरेव विन्द्वोराक्रमण-बलोपपत्तेः। तदित्थं वर्विशेषे क्रमग्वलतारतम्यमन्वीक्ष्यम्। यथा खल्वस्य क्रान्तिबलं तारतम्येन घटते। एवमाभ्यन्तरस्था-नामपि कण्ठादीनामाभ्यन्तरप्रयवानां च स्पृष्टादीनामस्ति बले तार-तम्यम्, बाह्यस्थानानां बाह्यप्रयत्नानाश्च । तेन षत्वरात्वकुत्वचुत्वा-दिका ग्राभ्यन्तरस्थाननिबन्धना उदात्तस्वरितानुदात्तप्रचयादिका बाह्यस्थाननिबन्धनाश्च व्याकरणशास्त्रोक्ताः सर्वेऽपि सन्यिफलविशेषा भवन्तीति नैरुक्तानां समयः। राजसु, वित्सु, रामेषु, हरिषु, हवींषी-त्यादौ सकारस्योत्तरम्वराङ्गत्वेऽपि पूर्वस्वरबलाक्रमगातारतम्यानु-रोधेन स्थानापकषीत् पत्वमुपपद्यते । [रामागां षणगाम्] इति रषनिबन्धनं सात्वम् । वाक्, स्रक्, रक्तम्, निर्मिक्तमित्यादौ कृत्वम् ।

सचरित-सञ्जन। दिषु चुत्वमित्येवं स्थानप्रयत्नक्रान्तिबलतारतम्य-निबन्धना विशेषा भवन्तोस्यन्यत्र विस्तरः ॥

#### ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥४॥

तदित्यमिदमक्षरस्वरूपं व्याख्यातम् । व्याख्यातस्राहिमन्नक्षरे स्वरव्यञ्जनयोरङ्गाङ्गिभावः । तत्रैतेष्वङ्गेषु व्यञ्जनेपूपसर्गे सत्यसित वोपधानवलस्य कार्य्योपधायकत्वाभावेऽक्षरस्य लघुत्वं वक्तव्यम् । यथान्म्र, य, न्य, वन्य इत्येवमादयः सत्यप्यधस्तात् व्यापारे अर्ध्वतो व्यापाराभावाञ्चयः। उपधाने त्वाक्रमण्व्यापारस्य बलोपधायकतायामक्षरस्य गुरुत्वं भवतीति सिद्धान्तः । दीर्घस्वराणां सन्ध्यक्षरस्वराणामनुस्वारविसर्गव्यञ्जनान्तस्वराणां व्यञ्जनद्वयसंयोगपूर्ववित्तस्वराणां चोपित्तवर्णोपतत्या पुरोऽर्कव्यापारसत्वाद् गुरुत्वमुपपद्यते । यथा—स्रा, ए, ऐ, अं, स्रः, अत्र, इत्येवमादयः पुरतो व्यापारवत्त्वाद् गुरुवः । तथा चेत्थं लघुगुरुभेदादक्षरद्वैविध्यं व्यवतिष्ठते ॥ ॥

।। इति पश्चमः खण्डः ॥५॥

<sup>4</sup>इति भीमधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणीते पथ्यास्वस्तिग्रन्थे म्रक्षरपरिष्कारः॥ (४)

॥ चतुर्थः प्रपाठः समाप्तः ॥

## ज्रथ सिन्धपरिष्कारः पञ्चमः प्रपाठः ॥<u>५॥</u>

इदमेवाक्षरमदारान्तरेण संवियोगे परस्परेण वन्धनतो हृदयग्रन्थयु-त्पत्तौ क्षरोत्पत्तिहेतुर्भवति । परब्रह्मविद्यायां क्षरभूतानीव शब्दब्रह्म-विद्यायां क्षरा व्यञ्जनवर्णाः । इन्द्रियग्राह्मैः क्षरैरनिन्द्रियग्राह्मो वाक्-प्राग्गोऽभिव्यज्यते तस्मादेषां व्यञ्जनत्वम् ॥

#### (१) निरूपकभेदात् सन्धित्रैविध्यम्

तत्रायं सन्धियोगः परब्रह्मणीव शब्दब्रह्मण्यपि निरूपकभेदादु द्विविधः । विभूतिः योगश्च । तत्र योगः पुनद्विविधः । संश्लेषः; संपृरिष्वङ्गञ्च ॥ यत्र युक्तयोरेकं योगाय व्यापारवत् स्याद्, बद्धं सत् परतन्त्रं स्यात्, ग्रपरं नु निव्यापारमवद्धं स्वतन्त्रमवितिष्ठते । तत्र व्यापिनो व्याप्येऽनुग्रहो विभूतिः । यथाह—

"श्रम्भो लवणे वायौ व्योम, मुखे दर्पणे यद्वत् ॥ विभवति तद्वद् विरजां भूतग्रामेऽव्ययः परमः ॥१॥" इति

क्षरेष्वक्षरो विभवतीति नियमादिह व्यञ्जनेषु स्वरो विभवति । यथा 'स्त्र्यर्क्ट्' शब्देऽकारश्चतुर्पु पूर्वेषु त्रिषु चोत्तरेषु व्यञ्जनेष्वालम्ब-नतया विभवन् हश्यते ।१। क्षरेषु चान्यतरस्यान्यतरस्मिन् विभूतिः । यथा रामाणां वर्ष्मगामित्यत्र मूर्द्धन्ययो रषयोः प्रयत्नमहिम्ना दन्त्यो नकारो मूर्द्धन्यतामापद्यते ॥२॥ अथैतेष्वेव स्थानेषु व्याप्यस्य व्यापिनि योगः संश्लेषः ॥ तमेकतो बन्धयोगमाचक्षते ।

"ग्रम्भिस लवरां, वायुव्योम्नि मुखं दर्पाो यद्वत् ॥ श्रिष्यिति तद्वद् विरजसि भूतग्रामोऽन्यये परमे ॥१॥"

एविमह व्यञ्जनान्यबद्धे स्वरे संश्लिष्टानि वद्धानि ॥३॥ क्षराणां चैकस्यान्येन संश्लेषः॥ तत्र संश्लेषणद्रव्ययोगादेकस्यान्येन बन्धनमात्रं न त्वन्यस्मिन्नन्यस्यानुप्रवेशः॥ एतदभिष्ठायेगौवाह भगवद्गीतायाम्— "मया ततिमदं सर्वं जगदन्यक्तमूर्तिना ॥

मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः ॥६।४॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥६।४॥

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ॥

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६।६ ॥इति॥

मत्स्थानीति संश्लेशात्मकमेकतो बन्धनमाह ॥

नचाहं तेष्विति परस्य तत्रावन्धनमाह । न च मत्स्थानीति-समन्वयलक्षरणानुप्रवेशप्रतिषेधमभिप्रैतीति विवेत्त व्यम् ॥ ॥

#### (२) व्यञ्जनभेदात् संश्चेष-साप्तविध्यम् ॥

स हि संश्लेषो व्यञ्जनभेदात् सप्तविधो याज्ञवल्क्येन स्मर्थ्यते । श्रथ सप्तविधाः संयोगिषण्डाः—

"यमान् विद्यादयस्पिण्डान् सान्तःस्थान् दारुपिण्डवत् ॥
ग्रन्तःस्थयमवर्जं तु ऊर्णापिण्डं विनिद्दिशेत् ॥१॥
ग्रन्तःस्थयमसंयोगे विशेषो नोपलभ्यते ॥
ग्रश्चरीरं यमं विद्यादन्तःस्थं पिण्डनायकम् ॥२॥
ज्वालापिण्डान् सनासिक्यान् सागुस्वाराँस्तु मृन्भयान् ॥
सोपध्मान्वायुपिण्डाँस्तु जिह्वामूले तु विज्ञिराः ॥३॥

ग्रग्नः पत्वनीत्ययस्पिण्डः ॥१॥ ग्रित्र पञ्चमापञ्चमयोमंध्यर्वातनो विच्छेदस्याशरीरत्त्वाद्विशेषानुपलिबः ॥ सत्यम् । ग्रिथः । वित्मिने । इति दारुपिण्डः ॥२॥ ग्रित्रान्तःस्थानां लघुप्रयत्नतरत्वादात्यन्तिक-संनिकर्पेण पिण्डनायकत्वाद्विशेषानुपलिबः ॥ ग्रश्मन् । कृष्णः । ग्रस्मे-इत्यूर्णापिण्डः ॥३॥ ब्रह्म । वित्तः । गृह्णामीति ज्वालापिण्डः ॥४॥ संस्थाम् । सर्थस्तुप् । सिह्मसीति –मृत्पिण्डः ॥४॥ चौर्रपिता इति वायु-पिण्डः ॥६॥ इ०कृतिः — इति वज्रिपण्डः ॥७॥

#### (३) वीर्यभेदात् संपारव्यक्तिवेधः ्

क्षत्र वीर्ध्य नेदात्संपरिष्वङ्गः स चान्योन्यतो बन्धत्र ए । ग्रक्षरस्या-क्षरेगा योगः संपरिष्वङ्गः । यथायं शारीरको विज्ञानातमा प्राज्ञेनात्मना संपरिष्यक्तो भवतिः एवमेकः स्वरः स्वरेगान्येन सन्धीयते । यथा नदीर्ध अनुद्ध इत्यादौ स्वरद्धयसंपरिष्वङ्गः । दिव्यस्तिः दिक्ष्वस्तिः दाक्षण्य उत्पादषु परस्वरेगोकाराणाां योगः ॥ तत्रेदं त्रयं संभाव्यते । दम्भनन् समञ्चन भवतीत्येकमात्रस्याद्धमात्रत्वं निष्पद्यते ॥१॥ अथवा श्रन्योदरेगसमङ्गप्रवेशो भवतीत्यत इक्षणस्य एप्टे विन्दावकारपञ्चम-बिन्दुस्यादेशादिकारस्याद्धमात्रमयथिष्यते ॥२॥ अधवा संहितयो-रुभयोरन्यतरस्य बाङङ्गक्षतं भवतीत्यत इक्षारस्याकारे युज्यमानस्य परमार्द्धमात्रमावृहच्यते इति पूर्वाद्धमात्रमविष्यते ॥३॥ एतेषु फलतो विशेषो नास्तीत्यस्तु यद्वा तद्वा ॥

"इग्यगः संप्रसारगम्"—इति बुवतो भगवतः पाणिनेस्तु समञ्जने पक्षपातः । समञ्जितस्यैव संप्रसारग्गसंभवात् । अनुप्रविष्टस्य तृद्धरगमवक्ष्यत् । क्षतस्य वाऽनुसंपत्तिमवक्ष्यत् । श्रुतिरिष समञ्जन-प्रसारगायोरेवानुजानीते । श्रुयते हि सार्वीयुपानिविद्यायाम्—

"श्रथातः समञ्चनप्रसारग्रस्यैव । पशुरेष यदिनः । यदा वै पशुरङ्गानि संचाञ्चित प्र च सारयति । श्रथ स तैर्वीर्यं करोति । प्राणो वै समञ्चनप्रसारग्रम् । यस्मिन्वा श्रङ्गे प्राणो भवति तत् संचाञ्चति प्र च सारयित"।।इति। [शत० ६।१।१४]

एतेन परब्रह्मणीव शब्द्रब्रह्मण्यपि वाक्ष्राणस्य समञ्चन-प्रमारणाभ्याभेव व्यञ्जनस्वरसिद्धिरवक्तपते। तथाहि—व्यञ्ज-नाना संप्रसारणात् स्वरत्वं संपद्यते। स्वराणां तु समञ्चनात् व्यञ्जनत्वं भाव्यते॥ तच्चेदं समञ्चनं स्वरद्वयसंपरिष्वङ्गादियोग-विशेषादेवोपपद्यते॥

#### (४) योगभेदात् संधिद्वैदिध्यम्

श्रथ संनिकर्षभेदात् सन्धिद्विविधः । संक्रान्तिः, संहिता चेति । तथाहि पूर्वोक्ता विभूति-संश्लेष-संपरिष्वङ्ग-लक्षगास्त्रिविधा योगाः शाब्दिकनये सन्धिशब्देनाख्यायन्ते । श्रथ तत्र विभूतिरेका व्यवायसहा भवति सा संक्रान्तिः । संश्लेषसंपरिष्वङ्गौ तु शब्दिवद्यायां संहितानाम्नाख्यायेते । यथाह कात्यायनः प्रातिशाख्ये—

"वर्णानामेकप्राणयोगः संहितेति ॥"

स चैकः प्राणः स्वरस्य क्रान्तिमण्डलमनुष्टुप्छन्दः ॥

"प्राणा व देवा वयोनाधारछन्दांसि व देवा वयोनाधाः—इति श्रुतेः। (शत० ६।१ प्र०१६ ब्रा०) ॥

प्राणिविशेषस्यैवावच्छेदकतायां छन्दस्त्वसिद्धः एकप्राणियोगो व्यवायेऽपि संभवतीति तत्प्रत्याख्यानाय पाणिनिः—''परः सिन्नकर्षः संहितेत्याह । कः परः सिन्नकर्ष इति चेत् स्वारिसकार्द्धं मात्राकाल-मात्रव्यवायेनोचरणं संहितेति केचिदाहुः । तदसत् । ग्रवग्रहादौ पदद्वययोगेऽर्द्धं मात्राकालप्रतिपत्ताविष वर्णद्वययोगे ताविद्वच्छेदानुभवा-भावात् । तस्मादर्धमात्रातोऽप्यल्पकालोऽवकाशः संहिता । द्वयोवंर्णान्तरेणाविच्छेदः संहिता । वर्णान्तरान्तिरतयोस्तु वर्णयोः संनिकर्षः संक्रान्तिः । सोऽयं संक्रान्ति-संहिताभेदाद् द्विविधः सन्धिव्यख्यातः ।

#### (४) ब्राश्रयभेदात् संधिद्वेविध्यम् ॥

त्रथ स्राश्रयभेदात् सन्धः पुनद्विविधः । स्वरसन्धिव्यंञ्जनसन्धिश्च । स्वरसन्धिः संहितायामेवोपपद्यते । न तु संक्रान्तिसन्निकर्षे व्यवायसहे । तत्रैकमात्रिकस्वरस्य पूर्वार्द्धमात्रा पञ्चमिबन्दुः, परार्द्धभात्रा षष्ठबिन्दुरिति संज्ञायेते ॥ तथा च पूर्वस्वरषष्ठविन्दोः प्रत्ययस्वरपञ्चमिबन्दुत्वापत्ति - रक्षरयोः संहिता । स स्वरसन्धिः ॥ स्रन्याक्षरिनगृहोतव्यञ्जनानामन्याक्षरेण निग्रहणं व्यञ्जनसन्धिः ॥ ॥।

#### (६) ग्रथ बलभेदात् सन्धिद्वैविध्यम्

स्वरव्यञ्जनसन्धिभ्यां वर्णगुणातिरेको भवति । ग्रन्यथा सतो-ऽन्यथाभावोऽतिरेकः । वर्णोपादानभूते वायौ वर्णस्वरूपविशेषोत्पत्य-नुकूलं बलं वर्णगुणाः । बलं द्विविधम् । ग्रारम्भकं विशेषकं च । वर्ण-स्वरूपोत्पत्तौ विनियुक्तं बलमारम्भकम् । तत् पञ्चधा—स्वरोपधाय-कम् ॥१॥ ग्रङ्गोपधायकम् ॥२॥ स्पर्शोपधायकम् ॥३॥ स्थानोपधाय-कम् ॥४॥ नादोपधायकं चेति ॥४॥

स्वरोपधानाद्—ग्र ग्र ग्र—इत्यनुदात्तस्वरितोदात्तभेदादकार-त्रैविध्यम् ॥१॥ श्रङ्गोपधानाद्—-ग्र श्रा श्रा ३ । इत्येतेषां ह्रस्वदीर्घ-प्लुतानामेकैकाक्षरत्वम् ॥ व्यञ्जनानां च स्वराङ्गत्वं स्वरोच्चार्णा-धीनोच्चारणत्वम् , सव्यञ्जनस्वरस्यैकाक्षरत्वं च ॥२॥ स्पर्शोपधानाद्-ग्र ऽ श्र ङ ग क ह—इत्यादयो धाराः ॥३॥ स्थानोपधानात्-ग्र इ उ ऋ लू-इत्यादयो धाराः ॥४॥ उपांशुवाग्रूपायां मध्यमायां वाचि नादोप-धानाद् ध्वनिप्रसङ्गाद् वैखरी वाक् प्रवर्तते ॥४॥

त्रथैतेष्वेव पश्चसु बलेषु विनियुक्तं बलं विशेषकम् । तत् पश्चधा-उपजनकम्।।१।। उपघातकम्।।२।। विक्षेपकम्।।३।। विशेषाधायकम्।।४।। निरोधकं चेति ।।४।।

प्रयत्नोपजनाद् वर्णागमः । प्रयत्नोपघाताद् वर्णालोपः । प्रयत्निविश्ले-षाद् वर्णाविपर्ययः । विशेषाधानाद् वर्णादेशः । एषां चतुर्णां निरोधात् प्रगृह्यत्वम् । तच्च विकारप्रतिबन्धात् प्रकृतिभावः-स्वरूपेणावस्थानम् ॥

इत्थं चारम्भकवले विशेषकबलतारतम्यानुरोधाद् व्यवेतस्याव्यवे-तस्य वा बलवतो व्यञ्जनस्य गुगाः प्रतिबाधिता दुर्बलस्य गुगा निवर्तन्ते ।

त्राक्रममाणाश्च बलवद्गुणाः स्थानं लभन्ते । तेनैतानि पञ्चविधानि सन्धिफलानि जायन्ते । यथाहुः—

"वर्गागमो वर्गविपर्ययस्तल्लोपस्तदादेश इमे विकाराः॥ स्थितिः प्रकृत्येति च पश्च सन्धेः फलानि बर्गद्वयसंनिकर्षे॥१॥"

#### १- त्रागमो यथा 🔢

संयोगिक गण्डदेष्यः शब्दोत्पत्तिमाह स्राप्त स्थादः॥
तथाच—स्वरपूर्वो नासिन्येतरः स्पर्शः पदान्तोऽवशानेऽपदान्तश्च
व्यञ्जनप्रत्यये पूर्वस्वरेगाकान्तो भवति ॥ तत्र पूर्वस्वराऽपिक्रमते ॥ तेन
बलवत्संयोगजदर्गसहशः प्रतिब्वनिरूपो विभागजो वर्गः प्रादुर्भवति स
क्रमजो नामोण्डनः पराङ्कां स्थात् ॥

यत्या पान्छद्योच्चारणहेतुभूतं पूर्वस्वरेण विष्ठहर्णं क्रमणम्।। रामान्त्त् । नृत्सः। श्रात्त्या । सत्त्यम्। राक्षः । श्रात्नच्चिम । सज्दर्भ । १

हकार्भस्त्र क्रमजस्य पराङ्गत्वेन तद्योगाः सौष्मवर्गासिद्धः। वाग्घस्ती । पड्डस्ती । तद्वस्ती । ककुब्भरती सराक्षा

ङरानानां तु हस्वस्वरपूर्वाराां स्वरोदयत्वे स उपजनः पराङ्गम् ॥ प्रत्यङ्ङातमा । सुगरा ्राधाः । सम्नच्युतः ॥३॥

स्वरभक्त्युदयत्वेऽप्यसित विरोधे स्वादयवत् सन्धिफलम्।

ग्रस्ति ह्या ष्मणां स्वरभक्त्यारव्धत्वम् । अर्थाः । श्राष्यः । शर्हः । ह्यादि
ह्लादः । दच्योतते । स्त्यानम् ! स्त्री । ष्टेशनः । स्थितिः । इत्यादिपुष्मोच्चारणात् प्राक् स्वरभक्त्या अकारेकाराद्यात्मन स्राभासमानत्वात् । तेन प्राङ्क्षष्ठः । मुग्रणट्पष्ठः । सन्तमः । सञ्छम्भुरित्यादौ

क्रममाणानां ङणनानां विभागजोपजना ङणना एव जायन्ते । किन्तु
तेषां पराङ्गतया तेम्यो नासिक्यतापादक्यत्नो निवर्तते । संनिकृष्टानामुष्मणां नासिक्यप्रतिपिथ्यगुणशालितया तेन नासिक्यगुणस्य प्रति
हद्धत्वात् । ४।

सकारस्य नित्यदन्तस्थानत्वेन विवक्षया प्रगृह्यत्वम् ॥ तत्र दन्त्यता-गुणप्राबल्यात् तत्प्रत्ययत्वोपजातस्य टस्य दन्त्यत्वम् ॥ षट्त्सुखिनः । षट्त्सन्तः ।४।

स्वरपूर्वाभ्यां रहाभ्यां परस्मिन् हभिन्ने उनुष्मान्तस्थोदये व्यक्षने

पूर्वस्वरः क्रमते न क्रमते वा। तर्कः, स्वग्रं, गर्जः, ब्रह्मः, न ह्यस्ति। उचारणातिरेकोऽयमैच्छिकः सांप्रदायिको वा द्रष्टव्यः। उष्मान्तःस्थपरत्वे तु न क्रवते। कात्स्न्यम् । स्वर्णम् ॥६॥

छकारेतरसोष्मस्पर्शे पराङ्गत्वं प्रवलमिति नात्र पूर्वः स्वरः कमते । मखः । मधा । शठः । ग्रथ । वधः । सभा । छकारे तु पराङ्ग-स्पर्शे निसर्गात् पूर्वस्वरोऽपि क्रमते—इति क्रमजश्चकारोऽयमुष्मणा युज्यते । स्वच्छाया । शिवच्छाया । विच्छिद्यते । पदान्तदोर्धस्वरात्तु पदान्तयत्या विच्छेदादिदं क्रमणं निवर्तते, श्रनुवर्तते वा । सा च्छाया श्राच्छादयति । माच्छिददित्यादौ त्वैकपद्यविवक्षेति न विकल्पः ।७।

यद्यपीदमुपजनवैचित्रयं व्यञ्जनद्वयसंघाने व्यञ्जनगुराप्रकृति-निबन्धनमेवोपपद्यते, तथापि ताहशप्रकृत्यनुकूलमुचाररामुचारियतृ-संप्रदायिवशेषादेवोपकल्पते । श्राच्छादयित माच्छिददित्यादौ चकारो-पजनस्य सांप्रदायिकोचारराप्रकृत्यैवोपपन्नत्वात् । क्रचित्पुनरेष क्रमजो-पजनो विवक्षाधीनो नैकान्तिक । क्रमग्रस्योचारगाविशेषाधीनतया सांप्रदायिकत्वात् ।

श्रतएव दीर्घाद् द्वित्वं नास्तीत्याचार्य्य उपवर्षो मन्यते । इन्द्रः राष्ट्रमित्यादौ ह्यधिकव्यञ्जनयोगे द्वित्वं नास्तीति शाकटायनः । सर्वत्र-द्वित्वं नास्तीति शाकल्यः । एते च क्रमजोपजनाः सांप्रदायिका श्रिप वर्णप्रकृतिसापेक्षाः सन्तीत्याख्याताः ॥

केचित् पुनर्वर्ग्।प्रकृतिनिर्पेक्षाः केवलं भाषाव्यवहर्तुः प्रकृतिसायेक्ष-ः तया व्यवहारविशेषादागमा भवन्ति । यथा—

"विश्ववाड्मुड्घुगित्यादौ हकारात् प्राग्डगागमः॥ गर्भ उद्ग्राभनिग्राभौ संजभारेति वागमः॥१॥

ईरेरिगौरादौ स्रकारागमः स्वैरः स्वैरी । तृतीयासमस्तस्याकारा-द्ऋते, "प्रवत्सतरकम्बलवसनार्गादशानामृगो" उपसर्गाचाकारान्ताद् ऋकारादिधातुवृत्तेष्वकारागमः । सुखेन ऋतः सुखार्तः ॥ प्रार्णम् । प्राच्छंतीत्यादि । ते चैते पदिनब-न्धना उपजना इहोपेक्ष्यन्ते ॥१॥

#### २- अथ लोप:।

प्रयुगमिति वक्तव्ये उच्चारणदोषाद् यलोपः । प्रउगम् ॥१॥ उत् स्निगिति वक्तव्ये उदो दलोपः । उष्णिक् ॥२॥ "उदः स्थास्तम्भोः प्रयत्नोपघातात् सलोपः।" उत्थानम्। उत्तम्भ-नम् ॥३॥

स्रवसाने "संयोगान्तस्य लोपः" । अध्यब्बदे थकाराकारस्य विपर्यं-यात् पदादित्वे पदान्तस्य हस्य प्रयत्नप्रतिबाधान्नोपः । स्रात् । स्वतन्त्र-निपातत्वे पर्य्यायपरिवृत्तिसहोऽयम् ।

"ग्राद्वात्री वासस्तनुते"—इत्यत्र ग्रथ रात्रोति वक्तुं शक्यत्वात् । पञ्चमीविभक्तिनिपातत्विविक्षायां त्वयं पर्यायपरिवृत्यसहो भवति देवात् । स्मिनपातेन सयुक्तवे यस्मात्तस्मादित्यादौ सर्वनामान्तस्तकारः प्रयत्नक्के शाल्लुप्यते ॥४॥

व्यञ्जनादुत्तरेषां नासिक्यान्तःस्थानां नासिक्यान्तःस्थपरत्वे लोपः ॥ शय्या—इत्यत्र प्राकृतयोर्यकारयोरेकः क्रमजे तृतीये यकारे विलुप्यते॥ ग्रदितेरपत्यमादित्य इत्येको यकारः स क्रमजे यकारे विलुप्यते । ग्रादित्यदेवताकः स्थालीपाक ग्रादित्य इति द्वौ यकारौ, तौ क्रमजे तृतीये विलुप्येते ॥ संख्यातानुदेशान्ने ह-तन्म्नानम् ॥५॥

नासिक्यान्त स्थेतरेषां तु व्यञ्जनादुत्तरेषां सवर्णव्यञ्जनपरत्वे लोपः । मरुतः, प्रत्तमवत्तम् इतिद्वयोस्तकारयोरेकः क्रमजे तकारे लुप्यते । नेह संख्यातानुदेशः । तेन शिण्ढि, पिण्डि—इति ढकारे डकारो लुप्यते । प्रन्थ् धातोस्तुप्रत्यये तलोपाद् ग्रन्थुरित्यादयोऽप्युन्ने याः ॥६॥ इ ए परस्य यस्य, उ ग्रो परस्य वस्यानिभव्यक्तिः । नरयीश्वरो नर ईश्वरः । योन्यायीश्वरः, योन्या ईश्वरः । भो एको, भोयेकः । हरयेकः हरएकः । त्वोतासः तोतासः । इत्येतेषु द्वयोर्द्वयोः साम्येनोचारणम् । "ग्रत्र "द्वयोर्त्वघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य" ॥१॥ "लोपः शाकल्यस्य ॥२॥" "ग्रोतो गार्ग्यस्य ॥३॥" इति त्रयः संप्रदायभेदाः ॥ भोयेको हरयेकः

इत्युभयत्र यकारस्य स्वरधिम्मतया श्रवणं शाकटायनो मन्यते । भोएको हरएकः—इत्युभयत्राश्रवणं शाकल्यो मन्यते ॥ गार्ग्यस्तु भो एक इति लोपं, हरयेकइति लघुप्रयत्नतरयकारं पश्यति ॥७॥

त्र्यृचशब्दे रयानभिव्यक्तिलोंके, छन्दसि तु लोप-तृचम् । त्र्यृपि-रिति रयानभिव्यक्तिः ॥ ॥

#### ३- अथ विपर्यय: ।

अक्षवाहिनी, प्रवाह, प्रवाढ प्रवाढोति प्राप्ते वाऽक्षरिवशकलनात् सिद्धानाम्—उ ग्र ग्र—इत्येतेषां विपर्ययेग्ग सन्धौ ग्रक्षौहिग्गी-प्रौह-प्रौढ-प्रौढिसिद्धिः ॥१॥

स्थिरशब्दोष्मणः स्वरभक्तं विपर्ययेण सकारादुत्तरत्वे प्रयत्नदो-षात् सस्वरभवत्योस्तालव्यत्वे शिथिरशिथिलशब्दिसिद्धः। ग्रथवा श्रथ-श्रुथान्त स्थयोविपर्य्ययेण शथर-शथल संपत्तौ प्रयत्नदोपादिकारद्वयो-पनिपातः। शिथिरः शिथिलः ॥२॥

पश्यकशब्दे पकयोविषय्यंयेण कश्यपत्वम् ॥ शययोविषय्ययेण जाते प्रयत्नप्रतिबाधेन यकारस्य स्पर्शोत्कर्षाञ्जत्वचत्वाभ्यां शस्य तु स्पर्शोत्कर्षा-च्छत्वे कच्छपशब्दो निर्वृत्तः॥ कशामर्हति कश्योऽप्येवं कच्छो-ऽभवत्॥३॥

ग्रथशब्दे पदान्ताकारस्य पदादित्वेन विपय्यं**ये** ग्राच्छब्दो निपातः ॥४॥

एवपदादेः सन्ध्यक्षरस्य पदान्तत्वविपर्यये वैशब्दसिद्धिः ॥५॥ ग्रनश्च इति ग्रन् शब्दो नविपर्ययसिद्धः ॥६॥

कृती छेदने इत्यस्मात् उप्रत्यये कर्तुं रिति वक्तव्ये ककार-तकारयोविपर्यासे तर्कुं रिति, तुशब्दे तकारोकारयोविपर्यासे उत् इति भृधातोर्मनिन्प्रत्ययान्निष्पन्ने भर्मन् शब्दे बकारोत्तरवर्तिनोः हकाररे- फयोः स्थानविषयसि ब्रह्मन् इति, श्रोम गब्दे श्र उ म् इत्येतेषु वर्गोषु श्रकारस्य उकारस्य च विषयसि वम् इति च निष्पद्यते । तदुक्तम्-

"श्रोमोऽकारोकारयोर्वम् परस्परिवपर्यंयात् ॥

मर्मणो हरयोर्ज्ञह्य परस्परिवपर्यंयात् ॥१।६॥

बहोर उत्वमैत् सोऽभुद्धात्परो भूरभूदयम् ॥

धातुस्ततोऽभूद् भूभूं मिभूं मा भूयात् बहुं बुजन् ॥२।६॥

निर्म्रन्थुशब्दे रहयोनिघण्टुः स्याद् विपर्य्ययात् ॥

विक्षेपात् तरयोरेकबिन्दुत्वे स्पर्शनद्वृतेः ॥३।१०॥

## ४- अथ आदेश: ।

श्रारम्भके बले यत्र विशेषकबलोदयात् ॥
लोपागमविपर्य्यासबलानां स्युः समुच्चयात् ॥१॥
गुर्णानां कस्यचित्राशः कस्यचिच्चागमः सह ॥
कस्यचिद्वा विपर्यासस्तमादेशं प्रचक्षते ॥२॥

विशेषकवलं तावन्नानाविधं भवति । तस्य प्रत्येकवलस्य तारतम्यात् पुनरत्र नानाविध्यं प्रवर्तते । तद्यथा गतिरेकं वलम् । तत्र द्वितसम्भुतयो विशेषाः स्युः । उरः कण्ठः शिर इति त्रीणि सवनस्थानानि । तत्र्प्रापकं वलं स्वरोपधायकं नाम । तत्र विशेषकयलन्तारतम्याद् विशेषाः । यथा उदात्तस्वरितयोः प्रदृतत्वे द्वृतिगत्याऽनु-दात्तत्वम् । त्रनुदात्तोदान्तयोः समगत्या स्वरितत्वम् । प्रनुदात्तस्वरितयोः प्रजुतात्वादान्तयोः समगत्या स्वरितत्वम् । त्रनुदात्तस्वरितयोः प्रजुतगत्योदात्तत्वम् । त्रथ सन्धारणमन्यद्वलम् । तेन स्वरोपधाने प्रतिमवनं द्वौ द्वौ विशेषौ—निगृहीतमुद्गृहीतं च । तथा च सन्नतरानुदात्ती । स्वरितप्रचितौ । उदात्तोदात्ततराविति षट् स्वराः स्युः । उरित नोचैः सन्नतरो निषातः । उरस्येवोच्चैरनुदात्तः । कण्ठे नोचैः स्वरितः । तथैदोच्चैः प्रचितः । दिरिस नीचैष्दातः । तत्रैवोच्चै-रदात्तरः ॥

| शिर:           | 88               | उदात्ततरः———१           |
|----------------|------------------|-------------------------|
|                | 8€               | उदात्तः———२             |
| क <i>ण्</i> ठ: | 88               | प्रचितः———-३            |
|                | 88               | स्वरित:— <del>-</del> ४ |
| उर:            | 8/8              | श्चनुदात्तः——— <u>५</u> |
|                | 2 <del>8</del> 8 | निघातः (सन्नतरः)–६      |
| नाभि:          | <b>8</b> 8       |                         |
| .,,,,,,        |                  |                         |

तारतम्यकृतिविशेषानपेक्षायां तुत्रय एव ते स्वरा उपपद्यन्ते। तथा चाह—

#### ।। उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचान्नीचतरं तथा ॥१॥

त्रथाङ्गोपधायके बलेऽभिव्याप्तिरेकं विशेषकवलम् । तत्रावच्छेद-तारतम्यं मात्रा नामान्यद्बलमनुवर्त्तते । तथा चैकमात्रो ह्रस्वः । द्विमात्रो दोर्घः । त्रिमात्रः स्नुतः । तदेकं छन्दः । स्वरमात्रमक्षरम् । ग्रथवा व्यञ्जनेनैकेन, द्वाभ्यां, त्रिभिः, चर्तुभिः, पञ्चभिः, षड्भिः सप्तभिर्वाऽवच्छिन्नमक्षरमित्यन्यच्छन्दः ॥२॥

श्रथ स्पर्शोपधाने विवृत मन्द दुर्योग दिस्थानिक मृदु तोवा - ऽर्द्धसम भेदात् सप्त विशेषाः । समसांमुख्येनावस्थितयोः स्थान-करणयोर्म्मध्येऽवगुण्ठितेन वर्णोपादानभूतप्राणवायुना स्पर्शप्रतिबन्धो विवृतम् ॥१॥ स्थानकरणयोरस्पृष्टयोरेव स्पर्शोन्मुखत्वप्रयत्नतः स्पर्श-मान्द्यम् ॥२॥ तत्रैवास्यल्पमात्रया स्पर्शप्रसक्तौ दुर्योगः । स च करण्-वैषम्यात् स्पर्शाऽस्पर्शः ॥३॥ मुखस्थानस्पृष्टस्योपरिष्टान्नासानाडीस्पर्शो द्विस्थानिकत्वम् ॥४॥ मृदुस्पर्शाद् गजडदबाः ॥५॥ तीव्रस्पर्शात् क च ट त पाः ॥६॥ श्रद्धंसमत्वं सस्वरभक्तिकत्वादंशतो विवृतमंशतः स्पर्शः ॥७॥ तदित्थमेषां विशेषकबलानां प्रत्यासत्या स्पर्शतारतम्यं घटत इति वर्णान्तरादेशः । यथा—इ उ ऋ लृ—इति नामिनः स्वराः । तेषां विवृतप्रयत्नानां स्थानेऽन्तरतमा ईषत्सपृष्टा ग्रन्तस्था स्पर्शास्वरणंस्वरपरत्वे । दिव्यस्ति । मध्वस्ति । पित्रागमः ॥३॥

स्थानोपधायके च द्रुतिसमस्तुतयो विशेषा:। द्रुतिगत्या प्रथम-स्थाने दण्ठे, समगत्या मध्यमस्थाने तालुमूर्द्धदन्तान्यतमे, स्नुतिगत्यो-त्तमे स्याने ग्रोष्ट्रे स्थानोपधायकबलस्यावपातः। मध्यमेऽपि सम-द्रुत्या तालुनि । समसाम्यान्मूर्द्धं नि । समस्रुत्या दन्तेऽवयातः । द्रुत्या तस्य कः--शुष्कः । श्रुत्या च तस्य वः--पकः । समसाम्यात् तस्य ट.-क्रष्टः ॥ एकस्यानिकस्य द्विस्यानिकत्वसाधनात् तस्य नः —वृक्णः, होनः । प्रत्या द्विस्थानिकत्वसाधनाच क्षामः ॥४॥ क्वचित्ता स्थान-अलस्पर्भवलयोरुभयोरपि विशेषाधानात् सिद्धिः ।। यथा--सरयो-र पपरत्वेऽवसाने च विसर्गः । उचैः पुनः पुनः ॥१॥ स्रकारात्परः सं त्त्वमापद्योत्वमापद्यते अकारघोषपरत्वे । देवोऽस्ति, देवो गतः ॥२॥ ग्राकारात्तुं सस्य हत्वमापन्नस्य विवृत्तिः स्वरघोपपरत्वे । यथा-देवा गच्छन्ति, देवा हमन्ति, देवा आयान्तीत्यातौ । इकारादिभ्यः स्वरेभ्यः परस्तु स रेफतानापद्यते स्वरघोषपरत्वे । यथा-हरिरयं, हरिगंतः। भानुरयं; भानुगंतः। उचै रयं नीचैगंतः ॥४॥ स्वरेभ्यो रसयोरघोष-परत्वे तदघोषस्थानीयोष्मा । शिव करोति । हरिश्चिनोति । भानु-ष्टीकते अनैस्तन्वते । उच्चै र्मठित ॥४॥ इत्येवंविधेष्वादेशविकारेषु वर्गागुगा लुप्यन्ते विपर्ययन्ते वा इत्यूह्म ॥

## अथ प्रकृतिभावः

यस्य स्वरूपमेव दर्शयितुमिष्यते। स प्रकर्षेण गृहीतत्वात् प्रगृह्यः। स हि सस्यपि विकारनिमित्तप्रत्यासत्तौ प्रगृहीतत्वादेव न स्वरूपाच्च्यः वते। न विकारं गृह्वाति। ई ऊ ए—द्विचनं प्रगृह्यम्। हरी एतौ, विष्णु इमौ। द्रव्ये इमे। ईपदर्थमवध्यर्थमाकारं त्वक्तवा एकः स्वरो निपातः प्रगृह्यः। ग्र. इ. उ. ऋ. लृ. ए. ग्रो. ऐ. ग्रौ। ग्रोकारान्तो निपातः प्रगृह्यः। ग्रहो ईपाः विवक्षानिबन्यनोऽयं प्रकृतिभावो यथाविवक्षं द्रष्टव्यः।।

इति श्रीमधुसूदन-विद्यावाचस्पतिप्रगोते पथ्यास्वस्तिग्रन्थे सन्धिप्रभेदपरिष्कारः पञ्चमः प्रपाठः ।

# पश्यास्वस्ति

### हिन्दो व्याख्या

१ वेद में वर्णमातृका को पथ्यास्वस्ति कहा जाता है। ग्रतः पथ्यास्यस्ति शन्द का ग्रर्थ वर्णमातृका है। ग्रन्थकार कहते है कि शब्द-ब्रह्म के ज्ञान के विना परब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, ग्रतः परब्रह्म-वर्षी ग्रक्षर (ग्रविनाशी) तत्य के ज्ञान के लिए विज्ञानतत्पर श्रीमधुसुदन भा यहा अब्द-ब्रह्म का तिरूपना कर रहे हैं।

स्रनेक प्रकार का वर्गाक्षर-समान्ताय लोक में प्रसिद्ध है । उनमें से यहाँ बैदिक वर्णमातृका का प्रधानतया निष्टपण किया जा रहा है ।

श्रोण्ठों से ढकी हुई. दाँतों से परिवेशित गारे वर्गों को उपचारण करते में समर्थ वज्ररूपा यह नकुलाकारिग्गी जिल्ला मुक्ते सुन्दर बद्दों का उच्चारण करते के लिए प्रेरित करे।

वर्गाममाम्नाय (वर्गामानृका) नित्य है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती. स्थान-प्रयत्न-संयोग से उसकी अभिव्यक्तिमात्र होती है। इसीलिए महाभएवः कार पतश्चिलि ने 'सिद्धे शब्दार्थमम्बन्धे' इस उक्ति के द्वारा शब्दों को, अर्थों को, तथा उनके पारम्परिक सम्बन्ध को नित्य वतलाका है।

२ (१) समान प्रयत्न वाले तथा भिन्न स्थान वाले वर्गाः

| अ   | इ  | 雅   | ऌ   | उ   |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 5   | य  | र . | ल   | व   |
| ग्र | य  | ड़  | ळ   | व्  |
| ग   | ল  | ड   | द   | ब   |
| क   | च  | ਟ   | त ` | . d |
| ह   | হা | ष   | स   | ह   |

१ दे बहागी वेदितच्ये शब्दबह्य परं च यद् । शान्त्रे बहाणि निष्णातः परं बह्याधिगच्छति ॥ मु.उ.

३ (२) समान स्थान वाले तथा भिन्न प्रयत्न वाले वर्णः--

| ग्र     | 5   | ऋ   | ग | क   | ह |
|---------|-----|-----|---|-----|---|
| इ       | य   | य्  | ज | च   | भ |
| ऋ       | ₹   | . इ | ड | ट्  | ब |
| लृ      | ल   | ळ   | द | ं त | स |
| लृ<br>उ | ं व | व   | ब | Ф   | ह |

इस प्रकार वेदिक वर्णमातृका के ग्रनुसार ३० शुद्ध वर्ण हैं। इनमें हकार का उच्चारण कहीं कण्ठ-स्थान से तथा कहीं श्रोष्ठ-स्थान से होता है। श्रतः स्थान-भेद से उसके दो भेद होने पर भी उच्चारण में कोई भेद नहीं है। श्रतः 'ह' वर्ण एक ही है इस हि? से शुद्ध वर्ण २६ हैं।

समान प्रयत्न वाले तथा दो स्थानों वाले वर्गा:-

| ४ | ग्रँ | <b>इ</b> | ऋँ | त् ै | उँ-ग्रस्पृष्ट ग्रनुनासिक |
|---|------|----------|----|------|--------------------------|
|   | 0    | यँ       | 0  | লঁ   | वंईषत्स्पृष्ट ग्रनुनासिक |
|   | ङ    | त्र      | स् | न    | म-स्पृष्ट ग्रनुनासिक     |

इस प्रकार अनुनासिक वर्ण १३ हैं। इस प्रकार प्राकृतिक निरूढ (प्रसिद्ध। वर्ण ४२ हैं। इससे भिन्न वर्ण इन्हीं वर्णों के विकार हैं जैसे यौगिक तथा अयोगवाह वर्ण।

प्र यौगिक वर्ग स्वर-व्यंजन-भेद से दो प्रकार के हैं। दीर्घ ग्रौर प्लुत ग्रा, ई, ऊ, ऋ, ए, ग्रय्, ऐ, ग्राइं, ग्रो, ग्रव्, ग्रौ, ग्राउ ये १६ यौगिक स्वर हैं। ये प्रत्येक यौगिक स्वर शुद्ध तथा ग्रनुनासिक-भेद से दो प्रकार के हैं। ग्रतः ३२ यौगिक स्वर होते हैं।

६ वर्गों के द्वितीय वर्ग ख, छ, ठ, थ, फ तथा चतुर्थ वर्ग घ, भ, ढ, ध, भ तथा ढ़ और ळ्ह-ये १२ सांयोगिक व्यंजन हैं। जिनमें उष्म हकार तथा शुद्धस्पर्श-वर्गों का योग है। इस प्रकार मिला कर ३२ + १२ = ४४ यौगिक वर्गा हैं।

७ इनके ग्रितिरिक्त कुछ ग्रयोगवाह वर्ण ग्रीर हैं। ग्रयोगवाहों में स्वरभक्ति, रङ्ग, श्रनुस्वार, विसर्ग, श्रीरस्य, उष्मा, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा यमों की गए। ना है। इनमें ऋ, ल, इ—ये तीन स्वरभक्तियां हैं। ग्रा ६ ई ६ ऊ ६ ये तीन रंग-वर्ण कहलाते हैं।

ग्रं ग्रः ये दोंनों क्रमशः ग्रनुस्वार व वितर्ग कहलाते हैं।

१ ह्न ह्न - ये ग्रौरस्य उष्मा कहलाते हैं।

ंक ं इनमें क ग्रौर प से पूर्व ग्राविवसर्गतहुव चिह्न क्रमशः जिह्नामूलीय व उपध्मानीय कहलाता है।

कुं खुं गुं घुं ये चार यम कहलाते हैं। उपर्युक्त रीति से अयोगवाह ११ हैं।

### स्वरभक्ति

ऋ ग्रौर लृवगा में क्रमशः रेफ ग्रौर लकार के चारों तरफ स्वरभक्ति है।
 याज्ञवल्क्य ने शिक्षा में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। जैसे—

"ऋलोर्मध्ये भवत्यर्द्धमात्रा रेफलकारयोः। तस्मादस्पृष्टता न स्याद् ऋलुकारनिरूपरो ॥"

प्रथात् ऋ ग्रीर लृवगाँ में क्रमशः ग्राधी मात्रा रेफ ग्रीर लकार की है ग्रीर ये ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं। श्रतः ऋ ग्रीर लृ को श्रकारादि वर्गों की तरह ग्रस्पृष्ट नहीं माना जा सकता। ऋकार ग्रीर लृकार में विद्यमान स्वरभितः का सम्प्रदायभेद से चार प्रकार से उच्चारण किया जाता है। कुछ व्यक्ति उस स्वरभक्ति का ग्रकार के समान उच्चारण करते हैं, जैसे ऋषि का रिष । प्राच्य लोग इकार के समान जैसे ऋषि = रिषि । उदीच्य लोग उकार के समान जैसे ऋषि — रिषि । ग्रीर माध्यन्दिन-शाखा वाले उसका एकार के समान उच्चारण करने हैं जैसे ऋषि — रेषि । इमीलिए ''ऋकारस्य तु संयुक्तासंयुक्तस्या-विशेषेण सर्वत्रैवम्' इस प्रतिज्ञा-सूत्र में तथा '' अकारो हल् वियुग्युक् च सैकार- रुछन्दिस स्मृतः'' इस केशवी के वचन में ऋकार की स्वरभक्ति का एकार के

का होता है।

१ तत्र द्वावौरसी ह्व इति ह्य इति, इस प्रकार याज्ञवल्क्यशिक्षा में ह्व तथा ह्य को ही ब्रीरस्य उच्मा बतलाया है न कि ह्व ब हु को किन्तु यहां मी 'ह्व' अन्तस्थों का तथा 'ह्य' पञ्चम वर्णों का बोधक है। अर्थात् य, र, ल, ब, इन अन्तःस्य वर्णों के साथ वर्णों के पञ्चम वर्णे इ, ञा, गा, न, म, के परे होने पर उससे पूर्ववर्ती हकार उरःस्थानीय होता है। इसीलिए टीकाकार श्रीग्रमरनाथ दीक्षित ने याज्ञवल्क्योक्त उपर्युक्त ग्रन्थ की क्यास्था करते हुए कहा है—वर्गपञ्चमैरन्तस्थाभिक्ष्व युतो द्विविधो हकारो ह्वसहशो ह्यसहशक्त्व ग्रौरसो ज्ञेयः। या. शि. पृ. १५२ व्याजन) से संगुक्त हो या वियुक्त, वेद में उसका उच्चारण एकार

समान उच्चारण वतलाया है। जैसे कृष्ण — केष्ण, ऋत्वयः = रेत्वियः, क्लृप्त = क्लेप्त। इन सूत्रों में इकार व उकार के समान उच्चारण का निर्षेध किया है। उपर्युक्त रीति से थ, इ, उ, ए ये चार अर्थमात्रिक स्वरभिक्तियां सम्प्रदायभेद से हैं। इनके उच्चारणमात्र में तम्प्रदायभेद से भेद हैं। लिपि सभी मतों में समान है-ऋ लू। क्योंकि उच्चारण के अनुसार लिपि का भेद नहीं बन सकता। अकार दि उच्चारण के समान लिपि में भेद करने पर ऋ के स्थान में र, रि, क्या रे लिपियां होंगी और इन लिपियों में अकारादि स्वर एक मात्रिक हैं जब कि ऋकार और लृकार में विद्यमान स्वरभक्ति 'अर्थमात्रिक है। अर्थमात्रिक का उच्चारण तो बन सकता है पर लिपि में अर्थमात्रिक अकारादि की पृथक् लिपि नहीं है। अतः लिपि में ऋ लृ ही लिखे जाते हैं। लृकार के उच्चारण में प्रायः लकार के बाद रेफ का उच्चारण और करने हैं। जैसे लृल्प। पर यह संगत नहीं है क्योंकि लृ में केवल लकार और स्वरभिवत ही है न कि रेफ।

६ हं भी स्वरभितत है। हं में रेफ लकार का भी बोधक है ग्रौर हकार उपम वर्णों का बोधक है। ग्रत यह सिद्ध होता है कि र ग्रौर ल मे उपम-वर्ण के परे होने पर दोनों के बीच में स्वर के समान एक ध्विन उत्पन्न होती है उसे स्वर-भिक्त कहते हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य-शिक्षा में लिखा है—

> "रलाभ्यां पर उष्माराो यत्र तु स्युः स्वरोदयाः। स्वरभिवतरसौ ज्ञेया पूर्वमाक्रम्य पठ्यते॥१॥ स्वरभिवतं प्रयुक्षानस्त्रीन् दोषान्।रिवर्जयेत्। इकारं चाप्युकारक ग्रस्तदोपं तथेव च॥२॥

ग्रथात् रे ग्रांर ल से परे उद्म-वर्ण ग, प, स हों तथा उनसे परे कोई स्वर हो तो वहां दोनों के बीच ग्रथं ग्रकार की तरह एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वरभित कहते हैं। इस स्वरभित का उच्चारण पूर्व वर्ण रेफ के साथ होता है। स्वरभित का प्रयोग करते वाला इकार, उकार तथा स्थान-करणिन ध्पीडन रूप संवृतता इन तीन दोपों का परित्याग करे। ग्रथीत् स्वरभित का उच्चारण न ग्रथं इकार की तरह, न ग्रथं उकार की तरह ग्रौर न स्थान व करण का निष्पीडन

१ 'स्वरभक्ति' शब्द का अर्थ ही स्वर का भाग है न कि पूर्णस्वर । श्वतः वह अर्थमात्रिक ही होती है न कि श्रकारादि स्वरों की तरह एकमात्रिक ।

करते हुए करे अपि तु अर्ध अकार या एकार की तरह करे। इसीलिए— "'अथापरान्तस्थस्यायुक्तान्यहलः संयुक्तस्योग्मऋकारैरेकारमहितोच्चारण्मेवं तृतीयान्तस्थस्य" इस कात्यायनीय प्रतिजासूत्र में स्वरमक्ति का उच्चारण एकार को तरह वतलाया है। इसी प्रकार 'अहल् शल्यूर्ध्वरेफस्य मैकारः प्राक् च' इस नवाङ्कसूत्र में, 'विहल् शल्यूर्ध्वरेफो यःसँकारः प्राक् समुच्चरेत् इस केझवी-वचन में 'रेफो रेकारमाप्नोति शपसहेषु परेषु च' इस माध्यन्दितीय वचन में भी यही बात वतलायी गयी है।

''रलावृल्वग्राभ्याम्पाग् स्वरोदये नर्वत्र' उम प्रातिनास्य के अनुसार रेफ और लकार से परे उप्म-वर्गों के होने पर दोनों क मध्य अर्थमात्रिक ऋकार और लृकाररूप स्वरभिक्त का व्यवधान है। रेफ और उप्मवर्गों के बीच विद्यमान उस स्वरभिक्त का उच्चार्ए रेफ और लकार की तरह होता है अर्थात् ऐसे स्थान में दिख्तत रेफ और दिख्तत लकार का सा उच्चारण होता है। जैसे—अर्थः—अर्थः, वल्गा—वल्ल्या इत्यादि उदाहरणों में स्पष्ट है। इस प्रकार रेफ, लकार और उप्म-वर्गों के मध्य स्वरभिक्त का उच्चारण अकार की तरह, एकार की तरह, और दिख्तत रेफ व दिख्तत लकार की तरह मतभेद से उच्चारण होता है। किन्तु अथवविदीय इस स्वरभिक्त का उच्चारण इकार की तरह करते हैं। जैमा कि माण्डूकी शिक्षा में वहा है—''सम्यगेनां यदा पश्येत् शतबिलशिति निदर्शनम''। ऋग्वेदीय इसका उच्चारण उकार की तरह करते हैं जैसे धूर्पदम् = धूरुपदम। जहाँ उष्म-वर्गों से परे स्वर होता है वहीं इस स्वरभिक्त का उच्चारण होता है अर्थे उद्यान के होने से रेफ और 'प' वे बीच स्वरभिक्त का उच्चारण नहीं होता है। जैसे वर्ष्य उप्चारण नहीं होता है। वेसे उच्चारण नहीं होता है। होता है वहाँ होता है वहाँ करते हों उद्यान ही होता है। होता है होता है वहाँ होता है वहाँ होता है स्वर्यक्त के होने से रेफ और 'प' वे बीच स्वरभिक्त का उच्चारण नहीं होता है।

१ अन्य हल् वर्णों से ध्रसंयुक्त तथा श ष स ह ऋकार वर्णों से संयुक्त भ्रपराःतस्थ(र) तथा तृतीयाःतस्थ(ल) वर्णा का एकार-सहित उचारण होता है।

२ हल् (व्यक्तन) रहित शल्प्रत्याहार (श, ष, स, ह,) परे होने पर उनसे पूर्व रेफ का एकार सहित उच्चाररा होता है।

३ हल्-रहित जल् प्रत्याहार परे होने पर उससे पूर्व रेक का एकारसहित उच्चारए होता है ग्रौर वह एकार पूर्ववर्ती रेक का ग्रङ्ग होता है।

४ इा व स ह - इन दर्गों के परे होने पर रेफ का रेकार की तरह उचारण होता है।

५ इस तथ्य का प्रतिपादन याज्ञवल्थ्य-शिक्षा में 'स्वरोदयाः' पद मे, प्रतिज्ञा-सूत्र में।

#### रङ्ग

१० 'देवा १ एह, महा १ ग्रीस' इत्यादि में विशुद्ध ग्राकार से परे नासिका से उच्चार्यमाए वर्ण रङ्ग कहलाता है। तालुस्थानीय स्पृष्टप्रयत्नीय मृदु ग्रनु नासिक वर्ण नकार के तालु, मृदु व स्पृष्टत्व गुएका नाश होने से ग्रर्थमात्र उस नकार वर्ण के स्थान में ग्रर्थमात्र ग्रनुनासिक-विवृतिरूप ग्रकार शेष रह जाता है। व्यंजन नकार का पूर्व स्वर के द्वारा ग्रनुरंजन होने से नकार की स्वर की तरह प्रतीति होती है। ग्रतः पूर्वस्वररंजन के कारएा यह नकार रङ्ग कहलाता है। इसे ग्रनुस्वार नहीं कह सकते क्थोंकि ग्रनुस्वारस्थल में स्वर ग्रीर ग्रनुस्वार का ग्रव्यवधान होने से पूर्व स्वर ग्रनुस्वार से ग्रस्त प्रतीत होता है। जैसे रामं हरि, ग्रादि में ग्रकार ग्रीर इकार ग्रनुस्वार से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं ग्रीर रङ्ग-स्थल में रंग का दीर्घ स्वर से पृथक उच्चारए होने के कारए स्वर उससे ग्रस्त प्रतीत नहीं होता। ग्रतः यह रंग वर्ण-ग्रनुस्वार से भिन्न है। इसीलिए याज्ञवल्क्य-शिक्षा में कहा है—

''रङ्गवर्णं प्रयुक्जीरन् नो ग्रमेत् पूर्वमक्षरम्। दीर्घं स्वरं प्रयुक्जीयान् पश्चान्नासिक्यमाचरेत्॥

रङ्ग वर्ण का प्रयोग करते समय पूर्व स्वर को रंग से ग्रस्त न करे ग्रर्थात् इस प्रकार शीघ्रता से रंग-वर्ण का उच्चारण न करे जिससे रंगवर्ण के कारण पूर्व स्वर में ग्रस्तता श्रा जावे। उसके पहले दीर्घस्वर का प्रयोग करे, पश्चात् नासिक्य रंगवर्ण का उच्चारण करे।

#### ग्रनुस्वार

१३. ग्रं, यहाँ पर स्वर के बाद नासिका से उच्चार्यमारण वर्णग्रनुस्वार है।

<sup>&#</sup>x27;श्रयुक्तान्यहलः' पद से, नवाङ्कसूत्र में 'श्रहल्-शिल' में 'श्रहल्' पद से, 'विहल्-शिल' इत्यादि केशवीवचन में विहल् पद से किया गया है। 'स्वरोदयाः' का श्रयं है—शकारादि उष्मवर्गों के बाद स्वर होना चाहिए न कि हल्-वर्गे। 'श्रयुक्तान्यहलः का श्रमिश्राय है कि शकारादि उष्मवर्गे हल् (व्यंजन) वर्गों से युक्त नहीं होने चाहिएँ। श्रहल् तथा विहल् पद का भी यही श्रमिश्राय है कि शकारादि वर्गं हल्-रहित होने चाहियें, श्रथीत् उनका संयोग किसी व्यंजन से नहीं होना चाहिए।

यहाँ अनुस्वार की नकार को तरह प्रतीति होता है। किन्तु नकार मृदुस्पृष्ट वर्ण है जब कि अनुस्वार ईन्त्स्नृष्ट वर्ण है। अतः यह नकार से भिन्न वर्ण है। श, ष, स, ह इन वर्णों के परे होने पर अनुस्वार का उच्चारण तीन प्रकार का होता है। यहाँ अनुस्वार का नकार-ध्विन के समान उच्चारण वह वृच (ऋग्वेद वाले) करते हैं जंसा कि पाणिनिशिक्षा में कहा है— 'श, प, स, ह के परे होने पर तूंवीवीएना के शब्द के समान दन्तमूलमात्र से उच्चारित होने वाले स्वरपश्चाद-भावी अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए। जैसे—वंत्शः, कंत्सः इत्यादि में। यहाँ अनुस्वार के बाद जो 'न्' व्यंजन लिखा गया है उसवा तार्प्य यह है कि अनुस्वार दन्त्य-अनुनासिक है, अतः इसका उच्चारण नकार की तरह होता है पर यह नकार नहीं है। अन्य वर्णों के परे होने पर जैसे अनुस्वार का अनुस्वार शब्द से व्यवहार होता है वैसे ही श, ष, स, ह इन वर्णों के परे होने पर अनुस्वार-व्यवहार ही होगा। अकार या गृवार आदि अन्य नाम इसका नहीं होगा।

१२. छन्दोगशाखा वाले (सामवेदीय) इस अनुस्वार की मकार के समान ध्विन मानते हैं और व्यवहार के लिए इसका नाम मकार रखते हैं। जैसा कि नारद-शक्षा में कहा है:

> ''म्रापद्यते मकारं रेफोष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वारः । यवलेषु परसवर्गां स्पर्शेषु चोत्तमापत्तिम् ॥

ग्रर्थात् रेफ ग्रौर श, प, स, ह के परे होने पर अनुस्वार को मकार होता है, य, र, ल, व परे होने पर परसवर्ण ग्रौर स्पर्शवर्णों के परे होने पर उसी स्पर्श का पत्रचम वर्ण होता है। ग्रथवा 'अनुस्वारं रोष्मसु मकारः '' इस कात्यायन-प्राति-शास्यसूत्र की एकवाक्यता नारदिशक्षा के साथ मानने पर यहां नारदीयशिक्षा के बचन में भी अनुस्वार को मकार हो जाता है इत्यर्थक ''ग्रापद्यते मकारो रेफो-ष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वारम'' यह पाठ मानना होगा। ग्रथवा नारदीय शिक्षा के उत्तर पाठ के ग्रनुसार मकार के स्थान में ग्रनुस्वार का विधान मानने पर भी उसका ग्रिभिप्राय यही माना जायगा कि छन्दोग-सम्प्रदाय के ग्रनुरोध से रेफ उप्म ग्रादि

१ मलाबुवीरणानिर्घोषो दन्तमूल्यः स्वरानुगः । ग्रनुस्वारस्तु कर्तब्यो नित्यं ह्रोः शषसेषु च ॥ पा० शि ०

वर्गों के परे होने पर अनुस्वार की मकार के सहश ध्विन होती है। अतः छन्दोग-सम्प्रदाय के अनुसार 'वंम्शः, कंग्नमः' ऐसा उच्चारण होता है अर्थात् यहाँ अनुस्वार की ध्विन मकार के समान है न कि अनुस्वार को मकार ही हो जाता है—यह तात्पर्य है।

१३. उपर्युक्त स्थानों में ग्रध्वर्युं लोग ग्रनुस्वार की व्वनि मकारसदृश मानते हैं। जैसे -- नं (ङ्) रामं (ङ्) रावगारिम्। मिं (ङ्) हः। वं (ङ्ः) शः। कं (ङ्) मः । कण्**ठ्य ग्र**नुनासिक होने सं ग्रनुस्वार के उद्यारण में ङकार का ग्राभासमात्र होता है न कि यह इकार हो जाता है। इकार पहुश ध्वित की व्यवहार के लिए 'गुं' संज्ञा की गई है । ग्राज-कल तो वेद का उच्चारए। करने वाले 'गुं' शब्द का ही उच्चारमा करते हैं किन्तु यह उनका अज्ञान है। क्योंकि जिस प्रकार मनुस्तार संजाशब्दमात्र है उसी प्रक'र 'कुं खुं गुं घुं' ये भी यमों की संजा-मात्र हैं स्वरूपपरक नहीं। 'स्वंरूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' इस सूत्र के द्वारा पािसािन ने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ सन्द संजा होती है वहाँ शब्द ग्रपने स्वरूप का बोधक नहीं होता है। यमप्रकरण में मंज्ञाशब्द स्वरूप का बोधक होता है, श्रनुस्वारप्रकरण में नहीं, ऐसा भ्रम करना ग्रसंगत है, क्योंकि जो अर्थ एक , जगह माना जाता है वही अन्यत्र भी मानना चाहिए। एक शास्त्र में जब निर्गाय कर लिया गया कि शब्दसंज्ञा अपने स्वरूप का बोधक नहीं तो उस गास्त्र में सभी जगह यही सिद्धांत मानना होगा और यदि अमस्थान में ग्राब्द का उच्चारण किया जायगा तो गुंशब्द के द्विमात्रिक वर्ण होने से नियता-क्षर छत्द का व्यायात होने से कर्मलोप होने लग जायगा।

> 'मित्रः संसृज्य पृथिवीं भूमि च ज्योतिषा सह । रुद्रः संसृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समेधिरे ॥ इंहस्वं देवि पृथिवि स्वस्तये । श्रोहसः, दंष्ट्राम्याम, मा हिसी:॥'

इत्यादि में गुंशब्द का उच्चारण करने वालों को अभीष्ट छन्द का भंगरूप दोष तथा अर्थवोध में क्लेशरूप दोप का भागी बनना पड़ेगा। प्रकृतिसिद्ध तीन प्रकार के उच्चारणों में एक पक्ष में व्यवस्थापक शास्त्रों का तात्पर्य मानने से वे शास्त्र चरितार्थ हो जाते हैं। अतः उन शास्त्रों का गुंशब्द के उच्चारण में तात्पर्य मानना असंगत है और गुंशब्द के उच्चारण में तात्पर्य मानना शास्त्रानुसारी भी नहीं है। 'श्रनुस्वारसगुमित्यादेशः, जपसहरेफेपु' इस प्रतिज्ञासूत्र में इति सब्द के उल्लेख से गुं-बद्द स्वरूपारक है संज्ञापरक नहीं। ऐसा आजकल के वेदपाटियों का कथन भी अज्ञानविजृम्भित है। क्योंकि प्रतिज्ञासूत्र में इति शब्द 'कुं खुं गुं घुं यमाः, में उक्त गुंकार का समारक है, अतः उसका तात्पर्य स्वरूपपरता में नहीं है। अर्थात् जैसे गुं आदि शब्द समसद्य उच्चारण के बोबक हैं उसी प्रकार अनुस्वार-शब्द भी अनुस्वारमहश उच्चारण का वोधक है।

वंशः, ह्वींपि, कंसः, सिहः, तं रामम् इत्यादि में अनुस्वार का, नकार, मकार और इकार इनमें से किसी एक एप से उच्वारण प्रकृतिसिद्ध हैं। किसी वेद में नकार-एप से किसी में मकार एप से तथा किसी में इकार एप से होता है। यह व्यवस्था वेद-भेद से समभनी चाहिए।

#### ४. विसर्ग

१४. ग्रः—यह विनर्ग है। यहाँ ग्रकार स्वरमात्र का वोधक है। स्वर के बाद हकार की तरह प्रतीयमान हकारिभन्न विक्षेपक व्विन विसर्जनीय या विसर्ग कहलाती है। जैसे—रामः, ग्रान्न ग्रादि में। विसर्ग में हकारमहर्य व्विन है ग्रौर यह हकार को तरह प्रनीत होता है, पर विसर्ग हकार नहीं है, क्योंकि हकार ग्रंथस्पृष्ट प्रयत्न वाला है तथा स्वरभिवतसित होता है ग्रौर विवर्ग ईपत्स्पृष्ट प्रयत्नवाला है तथा स्वरभिवत से रिहा है। ग्रतः विसर्ग हकार से पृथक् वर्ग है। जैसा कि कहा है—'जेसे लघुचित्त वाले छोटे सर्प का उच्छ्वास होता है उस प्रकार की व्विन उपमा में करनो चाहिए ग्रौर हकार का परित्याग करना चाहिए। यहाँ हकार-परित्याग का नात्पर्य स्वरभिवत-अस्तियाग में है। यह विसर्ग हकार से भिन्न है तथापि उपम शब्द से इसका व्यपहार होता ही है। इसीलिए पास्पिन ने कहा है कि—र ग्रोभाव, विवृत्ति, ग्र, प, स, रेफ, जिल्ला-मूलीय तथा उपध्मानीय, ये व गितयाँ उपमा की होती हैं।

### प्र. औरस्य उपमा

१५. ह्न ह-ये ग्रीरस्य उप्मा कहनाने हैं। यहाँ नकार-मकार ग्रीर णकार का तथा रेफ-य, व, ल का भी बोधक है। इसीलिये ग्रभियुक्नों ने कहा है कि--

यथा बालस्य सर्पस्य उच्छ्वासो लघुचेतसः । । एवमुष्मा प्रयोक्तव्यो इकारं परिवर्जयेत् ॥

२. श्रोमावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च । जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविघोष्मएः । ३. हकार पञ्चमेषु कमन्तःस्थाभिश्च संयुतम् ।

वर्गों के पंचम वर्णों से तथा ग्रन्तः स्थ य, र, ल, व से युक्त हकार ग्रौरस्य कहलाता है, तथा इनसे ग्रसंयुक्त हकार कराठ्य कहलाता है। ग्रौरस्य हकार के उदाहररा-पूर्वाह्यः, विह्नः, ब्रह्मा, मह्मम्, ह्रदः, ह्लादः, विह्वलः ग्रादि हैं।

### ६. जिह्वामूलीय व उपध्मानीय

१६. ८ क ८ ख में क व ख से पूर्व जो हकार सहश ध्विन है, उसे जिह्वामूलीय कहते हैं। ८ प ८ फ—इस प्रकार प ग्रौर फ से पूर्व हकारसहश ध्विन को ज्याध्मानीय कहते हैं। क्रमशः क ८ कविः, क ८ खलः, क ८ पटुः, क ८ फली इनके उदाहरए। हैं।

#### ७. यम

१७. नासिक्यभिन्न स्पर्श से नासिक्यस्पर्श के परे होने पर मध्य में पूर्व सहश वर्ण जो कि स्रनामिक्य व नासिक्य में भेद करता हुम्रा उच्चारित होता है, उसे यम कहते हैं। वे स्पर्शवर्ण स्थान व करण के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, ऐसा स्वभाव है। किन्तु स्पर्शवर्णों के बाद जब यम-वर्ण होता है तो वह स्थान और करण के स्पर्श के विच्छेद से उत्पन्न होता है श्रौर पूर्वस्पर्शवर्ण के सहश होता है। .वह यम अर्थात् स्थान और करण के स्पर्श की विग्ति या विच्छेद से उत्पन्न होता है, ग्रतः इसे यम कहते हैं। इस प्रकार स्थान-करण के स्पर्श के विच्छेद से उत्पन्न प्रतिध्वनि यद्यपि पद के ग्रन्त में ग्रीर ग्रन्तःस्थ वर्ण तथा पञ्चम वर्णी के परे होने पर उत्पन्न होती है। जैसे - रामात्त्, शुक्कः, स्रग्ग्नः इत्यादि में। तथापि वर्गों के पंचम वर्गा के परे होने पर नासिक्यता के वैलक्षण्य के द्वारा यह प्रतिध्विन यम-नामक पृथक् वर्ण मानी जाती है। जैसे वृक्वराः, पलिक्वनी, रुक्वमम्, रुत्तम्, स्रात्तमा, स्वप्पनः, पाप्पमा इत्यादि में द्वितीय स्पर्शवर्ण जो कि अनुनासिक से पूर्व है, यम है। ये यम वर्गों के पत्र्चम वर्गा से पूर्व-वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्पर्शवर्गा हैं, ये संख्या में २० हैं। स्रतः २० यम कहलाते हैं ऐसा ए देशी का मत है। कुछ का कहना है कि क, ख, ग, घ ये चार ही यम हैं। कतिपय स्राचार्यों का मत है कि द्वित्वसिद्ध चार वर्ण ही यम हैं, तैति रीयों का मत है कि यम वर्ण का ग्रागमरूप है। ग्रात्वनी सक्थ्वना, यज्ञः में क और ङ जो कि वर्गागम हैं, यम हैं। 'ङ' रूप यम परे होने पर उसके प्रभाव से ज को ग हो जाता है। अतः यज्ञ-शब्द में गकार ङकार व अकार का संयोग है। यज्ञ-शब्द में त्रार्थ उच्चारण के बाहुल्य से यमसहित उच्चारण करने वाला

सम्प्रदाय ही चल गया है। केवल लोक में प्रयुक्त शब्दों में यमसहित उच्चारण करने का सम्प्रदाय नहीं चला है। जैसे — 'याच्ञा' शब्द का यमरित ही उच्चारण होता है। इसलिए यहाँ ङकार यम के अभाव से तत्प्रभावजन्य च को क नहीं हुआ है। कुछ की ऐसी मान्यता है कि 'राजः' में जकार व अकार के मध्यवर्ती यम जकार को ज के प्रभाव से प्राप्त तालुस्पृष्ट नासिक्यता के प्रयत्नविरोध द्वारा न होने से उसके स्थान का परिवर्तन होकर द्वृति के कारण ग हो जाता है, और गकार के परे होने से पूर्व जकार को भी ग हो जाता है। यदि यह कहें कि अकार तालुस्पृष्ट नासिक्य वर्ण जब विद्यमान है तो प्रयत्न का विरोध न होने से ज को अ होने में क्या आपित है तो यह भी संगत नहीं, क्योंकि अ के नासिक्य इन्तस्य वर्ण होने से वह ईषत्स्पृष्टप्रयत्न वाला है और वर्णागम जकार-रूप यम स्पृष्टप्रयत्न वाला है, इस प्रकार प्रयत्न-विरोध विद्यमान है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि न तो बीस यम हैं और न चार और न यम वर्ण ही हैं, किन्तु यम अशरीर है, अतः उसका उच्चारण नहीं होता। अतः 'अमोधनिन्दनीकार ने स्पष्ट कहा है कि 'संमाज्जिम' में दो जकार एक मकार और एक मकार के ऊपर विद्यमान रेफ है, अतः यम को अशरीर मानना चाहिए। कात्यायन ने भी कहा है कि पञ्चम वर्णों के परे होने पर पञ्चमेतर वर्ण विच्छेद को प्राप्त होते हैं। यह विच्छेद ही यम है। अत एव यह अशरीर है। अतः 'रुक्क्म' इत्यादि में क को द्वित्व होने पर उसके पश्चात् पञ्चम वर्ण से पूर्व नासिक्य तथा अनासिक्यवर्णों के विरोध के फलस्वरूप दोनों के मध्य यित (विरित, विच्छेद) उत्पन्न होता है। यह विच्छेद ही यम है। अतः यम कोई वर्ण नहीं है।

विभिन्न उच्चारण-सम्प्रदायों के कारण यम के विषय में चार मत हैं। चारों ही मतों में पूर्व ग्रक्षर के होने पर यम होता है अन्यथा नहीं। अतः सिद्धान्तकौमुदी में यम का जो उदाहरण 'घ्निन्त' दिया है, उसे 'निघ्निन्त' समभना चाहिए। अन्यथा पूर्व ग्रक्षर के न होने से वह यम का उदाहरण नहीं बनेगा। ज्ञान-शब्द में यम नहीं है। ज्ञा-धातु में गकार तथा अनुनासिक एवं तालव्य ईषत्स्पृष्ट प्रयस्न वाला त्रकार है न कि यम। इस प्रकार ६७ ग्रक्षरों का यह आर्ष वर्णसमाम्नाय है।

जकारी हो मकारश्च रेफस्तदुपरि स्थितः । श्रशरीरं यमं विद्वात् संमार्ज्माति निदर्शनम् ॥

कितने हो निरूढ, यौगिक तथा ग्रयोगवाहों से भिन्न ६० ग्रौपपादिक वर्ण ग्रौर मानते हैं। उनको मिलाने से १८७ वर्ण छन्दोभाषा में होते हैं। वे निम्नलिखित हैं।

 (२) য়
 য়
 য়
 য়

 इ
 ई
 इ

 उ
 उ
 उ

 ऋ
 ऋ
 ऋ

इस प्रकार ह्रस्व दोर्घ प्लुत भेद से भावो स्वर १४ हैं। लृवर्ण दीर्घ नहीं होता।

- (३) ए ए३ ॥ ऐ ऐ ३ ग्रो ग्रो ३ ॥ ग्रौ ग्रौ ३
- (४) उपर्युक्त दोनों प्रकार के स्वर उदात्त, ग्रनुदात्त व स्वरित भेद से तीन प्रकार के हैं ग्रतः ६६ स्वर हो जाते हैं। इन सबमें शुद्धस्वरत्व, विवृतत्व तथा ग्रस्पृष्टत्व-साधर्म्य है। लृकार प्लुत भी होता है ग्रतः इसके ३ भेद ग्रीर इस मत में बढ़ जाते हैं।
- (५) रल-पूर्वक उष्मवर्ण तथा ऋ, लृ में स्वरभक्ति भी होतीं है। जैसे—स्पर्शः, हर्षः, ग्रहः इनमें रेफ ग्रौर उष्मवर्णों के बीच स्वरभक्ति है। ऋ ग्रौर लृ में दो स्वरभक्तियों के बीच रेफ ग्रौर लकार है। जैसा कि कात्यायन ने कहा है—
  ेऋवर्ण ग्रौर लृवर्ण में क्रमशः दो रेक व दो लकार हैं वे मिले हुए हैं।
- (६) ऽयर ल व ये ५ ईपत्स्पृष्ट, ग्रन्तःस्थ, ईपन्नाद प्रयत्न वाले हैं । इन पाँचों में पहणा वर्ण ऽ विवृत्ति है। जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा है:— वजहाँ दो स्वरों के मध्य सन्धि नहीं है वहाँ विवृत्ति समक्षनी चाहिए। य ऽ ईश इसका उदाहरण है।
- (७) ग्र, य, इ, ळ, व—गे पाँच वर्गा दुःस्पृष्ट ग्रन्तस्थ हैं। इनमें प्रथम वर्गा 'ग्र' संवृत ग्रकार है। हस्त्र ग्रकार का परिनिष्टित (सिद्ध) ग्रवस्था में संवृत प्रयत्न तथा प्रक्रियादशा में विवृत प्रयत्न होता है। किसी ने जो यह कहा है कि प्रउग शब्द में यकारस्थानीय, यकार के विकार से उत्पन्न संवृत ग्रकार है ग्रौर उकार

१. ऋल्वर्णे रेफलकारी सॉश्लिष्टा त्रश्रुतिधरावेककणी । का.प्रा. ४/१४६

२ द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये सन्धियंत्र न हश्यते । विवृत्तिस्तत्र विशेषा य ऽ ईशेति निदर्शनम् ॥

यहाँ विवृत्त है। इसीलिये भिन्न प्रयत्न होने से यहाँ सिन्ध नहीं हुई है—वह स्रमंगत है। क्योंकि यकारस्थनीय विवृत्ति मानने पर भी सिन्ध का स्रभाव सिद्ध हो सकता है। स्रनः सन्ध्यभाव के लिए प्रयत्नभेद मानने की स्रावश्यकता नहीं।

वस्तुतस्तु 'प्रउगम्' में ईषत्स्पृष्ट यकार को प्लुति-प्रतिक्षेप के कारण वकार हो जाता है श्रौर सजातीय उकार से उसका श्रभिभव हो जाने से श्रभिव्यक्ति नहीं होती श्रौर उसका लोप हो जाता है।

श्रतः यकार के स्थान में संवृत श्रकार व विवृत श्रकार का ग्रादेश मानने की श्रावश्यकता नहीं है। प्र-शब्द का श्रकार यहाँ संवृत है ग्रौर उकार विवृत है। श्रतः प्रयत्नभेद के कारण सन्धि नहीं होती।

(६) दुःस्पृष्ट य और व की स्थिति पद के ग्रादि में तथा य र ह ग्रीर अनुस्वार से पूर्व होने पर होती है। दुःस्पृष्ट य, व के उच्चारण में ईपत्स्पृष्ट यकारादि की ग्रपेक्षा ग्रिषक स्पर्श तथा स्पृष्ट वर्णों की ग्रपेक्षा ग्रल्प स्पर्श होता है, ग्रतः इन दोनों प्रकार के वर्णों की प्रतीति यहाँ होती है। जैसा प्रतिज्ञासूत्र में कहा है:— 'ग्रथान्तस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्यहल् संयुक्तासंयुक्तस्य रेफोष्मान्त्याम्यामृकारेण चाविशेषणादिमध्यावसानेषु उच्चारणे जकारोच्चारणं द्विभविऽप्येवम्।' इति

यहाँ लघु प्रयत्नतर यकार का जकार के समान उच्चारण बतलाते हुए कात्यायन को यकार व जकार का मध्यम हत्ति से उच्चारण अभीष्ट है। नारद ने भी कहा है—¹

पाद के स्नादि में, पद के स्नादि में, संयोग में, स्रवग्रह में, 'ज' शब्द का प्रयोग करना चाहिए तथा अन्यत्र य-शब्द का उच्चारण करना चाहिये। यहाँ ज-शब्द से—जिसमें जकार की सी प्रतीति होती है ऐसा उच्चारण स्निभिन्नत है न कि जकार का उच्चारण ही स्निभिन्नत है। यदुः, यमः शय्या, निकाय्याः, सूर्यः, वीर्यम् स्नादि इसके क्रमशः उदाहरण हैं। स्नान्तर्यम् में भिन्न स्थिति वाले रेफ स्नौर यकार के संयोगों के उच्चारणकम में जो भेद दिखाई देता है. तय रेफ का पूर्वाङ्गत्व व पराङ्गत्व यकार के ईपत्स्पृष्ट व दुः स्पृष्ट होने में कारण हैं। जहाँ

पादादी च पटादी च संयोगावग्रहेषु च ।
 क: शब्द इति जेयो योऽन्यः स य इति स्भृतः । नारद-क्षिक्षा ।

रेफ पूर्वाङ्ग है वहीं यकार दुःस्पृष्ट है। अर्थात् आन्तर्थ्यम्' में रेफ यकार का तथा यकार मकार का संयोग है। इनमें रेफ जब पूर्व अक्षर का अङ्ग होता है, तब दुःस्पष्ट यकार का उच्चारण होता है और जब रेफ पर अक्षर का अग होता है, तब ईषत्स्पृष्ट यकार का उच्चारण होता है। महा, बाह्मम, अहंगुः, बंगुः इन उदाहरणों में यकार के दुःस्पृष्ट होने पर अनुस्वार अववा अनुनामिक यकार का उच्चारण होता है, और जो यहाँ यकार को ईपत्स्पृष्ट मानते हैं उनके मत में 'श्रग्युः' इस प्रकार का उच्चारण होता है।

वरः, वीरः, वाय्वोः, सवंः विह्नलः, शंवूकः स्रादि में दुःस्पृष्ट वकार की स्थिति पदादि की तरह पदमध्य में तथा संयोगादि में भी है। देवः, शिवः, काव्यं, भव्यम्, यम्या, यद्यपि इत्यादि में तथा विश्वं, विद्वान् इत्यादि में प्रथम यकार व वकार गुरु प्रयत्न वाले होने से दुःस्पृष्ट होते हैं भौर द्वितीय यकार-वकार लघु प्रयत्न वाले होने से ईपत्स्पृश्ट हैं।

- (६) पद के म्रादि में तथा संयोग के म्रादि में दुःस्पृष्ट डकार नहीं होता। डमरुः कुड्यः, वड़ः म्रादि इसके उदाहरणा हैं। कुड्मल म्रादि में कहीं कहीं स्पृष्ट व दुःस्पृष्ट डकार का विकल्प है। दो स्वरों के मध्य में दुःस्पृष्ट 'ड' का उच्चारण होता है। जैसे निगड़ः में। वेद में दो स्वरों के मध्य में ड को ळ हो जाता है। जैसे 'म्राग्निमीळे' म्रादि में। माध्यि दिन शाखा वालों के लिये यह नियम नहीं है।
- (१०) ह, श, थ, स, ह ये पाँच ऊत्म-वर्गा ईपच्छ्यास तथा स्रघंस्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं। इनमें स्रादि स्रीर स्रन्त के हकार क्रमणः जिल्लामूलीय तथा उपध्मानीय हैं। जिल्लामूलीय तथा कण्ठ्य हकारों का उत्पत्तिस्थान देश समान है, स्रतः कण्ठ्य हकार का भी जिल्लामूलीय हकार से ग्रहगा होता है। हकार के पाँच स्थान हैं—कण्ठस्थानीय तथा तीत्र स्रृष्ट प्रयत्न वाले वर्गा से पूर्व हकार जिल्लामूलीय कहलाता है। जिसे प्रकृति स्र में क व ख ने पूर्व हकार का कण्ठस्थान तथा तीत्र स्रृष्ट प्रयत्न है। वही हकार जब स्रोष्ठस्थानीय नीत्रस्रृष्टप्रयत्न वाले वर्गा से पूर्व होता है, तब उपध्मानीय कहलाता है। जिल्लामूलीय के पूर्व होता है, तब उपध्मानीय कहलाता है। जिल्लामूलीय क ख वर्गा से पूर्व न होकर स्रोष्ठस्थानीय प के मे पूर्व है। जिल्लामूलीय स्रौर उपध्मानीय के उच्चारण में समानता होने पर भी स्थानभेद के कारण उन्हें मित्न वर्गा माना

जाता है । जब हकार मुखमध्यभागस्थानीय **एवं ऋ**ईंस्पृष्ट प्रयःन वाले शकरादि वर्गों मे पूर्व होता है, तब वह विसर्जनीय कहलाता है। जैसे 'कः शमः, कः पडङ्गः, कः सुतः ग्रादि उदाहरसों में। ग्रन्त में भी हकार विसर्ग ही कहलाता है। जेने—'कः' इस उदाहरएा में। नातिक्य ग्रन्तस्थ वर्गा के परे होने पर हकार श्रौरस्य कहलाता है। जेसे हा, हा इन उदाहरसों में। ऋकार से परे विसर्ग कण्ड्य, इकार ऐकार से परे तालव्य, उकार ग्रीकार से परे ग्रोष्ठ्य, एकार से परे कण्ठतालब्य, ग्रोकार से परे कण्ठोष्ठ्य माना जाता है। तथा पूर्वस्वरस्थानभागी होने से स्वरभित के भी पूर्व स्वर के स्थानभेद से विभिन्न स्थान होते हैं। अर्थात् पूर्वस्वर का जो स्थान होता है वही स्थान उसके बाद म्राने वाली स्वरभक्ति का होता है। म्रतः विसर्ग की तरह विभिन्न स्वरों से परे श्राने वाली स्वरभक्ति के भी स्थान बदलते रहते हैं. देवैं: सह, मित: सा हि, सर्वे: सा हि, पशुः सः, नौः सह, मतेः सावोः, साघोः सहोवत इत्यादि क्रमशः उसके उदाहरणा हैं। विसर्ग श्रीर स्वरभक्तियों के उच्चारणक्रम में इस भेद का निदर्शन लघुमाध्यन्दिनीय शिक्षा में किया गया है। नासिक्य तथा अन्तःस्थ वर्ण परे होने पर हकार औरस्य कहलाता है। जैसे ह्ल, ह्ल, ह्ला, ह्या, ह्र, ह्न, ह्व ग्रादि में। ग्रस्पृष्ट वर्ण परे होने पर हकार कण्डस्थानीय माना जाता है। जैसे सह-सहितो हुनी हृदि। इन पाँचीं प्रकार के हकारों में उच्चारण की तथा अधंस्पृष्ट प्रयत्न की समानता है।

(११) मुख में प्रथम, मध्यम, उत्तम भेद से तीन स्थान हैं। उरः, कण्ठः तथा कर्णमूल ये तीन स्थान प्रथम स्थानत्रय कहलाते हैं। तालुमूल, मूर्चा तथा दन्त-मूल ये तीन स्थान मध्यम स्थानत्रय हैं और मृक्ता, उरध्मा तथा औछ ये तान स्थान उत्तम स्थानत्रय कहलाते हैं। उनमें प्रथम तीनों स्थानों (उरः, कण्ट, कर्णः मूल) में और उत्तम तीन स्थानों (मृक्ता, उपध्मा, औछ) में ऊष्म-वर्गों का अर्थस्पृष्ट प्रयत्न होने पर भेदाभिव्यक्ति रहित 'ह' ऐसा समान ही रूप रहत है। तालुमूल, मूर्घा, दन्तमूल इन तीन मध्यम स्थानों में अर्थस्पृष्ट प्रयत्न वाले ऊष्म—

१. ग्रयोगवाहा विज्ञेया ब्राश्रयस्थःमभागिनः । इति । या० शि० ।

२. भ्रविद्यमानो योगः प्रत्याहारेषु सम्बन्धो येषां ते श्रयोगा अनुपविष्टत्वात् उपिक्टे-रगृहीतत्वाच प्रत्याहारसम्बन्धशून्या इत्यर्थः । सि. कौ. कत्त्वबोधिनो ।

वर्णों का हकार से भेद होने पर भी अत्यन्पभेदयुक्त समान सा रूप रहता है। जसे—श, ष, स। इन तीनों में मध्यम मूर्थन्य पकार का कवर्ग दितीय वर्ण (ख) के समान उच्चारण माध्यन्दिनशाखा वाले करते हैं। जैसा कि केशवी—सूत्र में कहा है— पः खब्दुमृते च। ष का ख के समान उच्चारण करने में वे कोई प्रयत्नदीप आदि कारण नहीं मानते हैं। वेष का ख को तरह उच्चारण करते हैं पर लिपि में 'प' ही मानते है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते।

- (१२) एकस्वरभक्ति, दश अन्तःस्थ, आठ ऊष्मवर्ण इन १६ वर्णों का, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के धर्म मिलते हैं, अल्पस्पृष्डत्व तथा अल्पविवृतत्त्व साधम्यं है।
- (१३) ग ज ड द व ये पांच वर्ग घोष, संवृत, ईषन्नाद तथा स्पृष्ट हैं। क च ट त प ये पांच वर्ग ग्रघोप, विवृत, ईषच्छ्वास तथा स्पृष्ट हैं। इन दसों व्यञ्जनों में पूर्णस्पृष्टत्व, ग्रल्पप्राणत्त्व तथा निरनुनासिकत्त्व-साधम्यं (समान धर्म) हैं।
- (१४) इ ळ्ह-ये दो वर्ग दुःस्पृष्ट हैं। जैसा कि कात्यायन ने कहा है—ड इ किन्हीं के मत में ळ, ळ्ह यन जाते हैं। किन्तु ड, ढ जब स्वरों के मध्य में हों तथा समान पद में हों तभी ळ ळ्ह बनजाते हैं। जसे—ग्रवाढ़ा-ग्रवाळ्हा। माध्यन्दिनशाखा वाले ळ्ह को नहीं मानते हैं।
- (१५) घ, म, ढ, घ, भ— ये पाँच वर्ण नाद, संवार व घीष हैं। ख, छ, ठ, थ, फ — ये पाँच वर्ण स्वास, विवार व अघोष हैं।

इन १२ बर्गों-ढ़, ळह, घ, भ, ढ, घ, भ, ख, छ, ठ थ, फ का स्पृष्टस्व, सोष्मत्त्व व महाप्रारात्त्व साधम्यं है। र, ल ङ, गा, न, म म्रादि भी सोष्म वर्ग हैं, किन्तु छन्दोभाषा में इन्हें सोष्म नहीं कहा है। म्रतः उनका यहां निरूपरा नहीं किया है।

(१६) याँ इँ ऋँ लृँ उँ — ये प्र नासिक्यभावी स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत-भेद से चौदह हैं, क्योंकि लृ दीर्घ नहीं होता, नहीं तो १५ होते। विशुद्ध विवृत स्रकार मूल- प्रकृति होने से भावी नहीं है किन्तु अनुनासिक स्रकार के भावी होने में कोई बाधा नहीं है।

एँ ऐँ श्रोँ श्रौँ — ये चार नासिक्य संध्यक्षर स्वर, दीर्घ, प्लुत भेद से प हैं क्योंकि ये कभा हरूक नहीं होते। ये संध्यक्षर होने से द्विमात्रिक हैं श्रौर

ह्रस्व एकमात्रिक होता है। १४ प्रकार के नासिक्य भावी स्वर तथा प्रकार के नासिक्य संघ्यक्षर सभी उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से तीन प्रकार के हैं अतः मिलाकर नासिक्य भावी स्वरों तथा नासिक्य सन्ध्यक्षरों की संख्या २६ हो जाती है। इन सबका अनुनासिकत्व, अस्पृष्टत्व तथा विवृतत्व साधम्यं है।

(१६) ग्रं—यह स्वर से उत्तर ग्रनुस्वार वर्ण है।

श्रा ६ — यह विशुद्ध दीर्घ स्वर मे उत्तर रङ्ग वर्ण है।

याँ वाँ लाँ—ये तीन ग्रन्तस्थवर्ण हैं।

कुं खुं गुं घुं—ये चार यमवर्ण हैं।

ङ त्र ए। न म— ये पाँच वर्ण नाद, संवार व घोष हैं।

दन उपर्युक्त चौदह वर्गां का नासिक्यत्व-साधर्म्य है। यहाँ अत्पप्राम्म, घोप, स्पृष्ट, दुःस्पृष्ट व ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न वाले तालच्य वर्गां-ज य य का अनुनासिक होने पर समान ही उच्चारमा होता है। अतः अनुनासिक ईपत्स्पृष्ट से नासिक्य चवर्ग-पञ्चम अकार पृथक् वर्गा नहीं है तथापि चिरंतन लोकव्यवहार के अनुरोध से रसे यहाँ वर्गान्तर कह दिया गया है। मुखमध्य-भागस्थ तालव्य, मूर्यन्य तथा दन्त्य अनुनासिक यर्गों (अ, एम, न,) का मृदुस्पृष्ट वर्गा (ज, इ, द) तथा ती अस्पृष्ट वर्गा (च, ट, त) परे होने पर अनुस्वार की तरह समान ही उच्चारमा होता है। जैसे—सब्चारः सब्बयः, कण्टकप्, काण्डः, दन्तः, स्कन्दः में। तथापि अस्पृष्ट वर्श्वरस्पृष्ट वर्गा परे होने पर गुम्म, गुण्य आदि कव्दों में विशेषता की उपलब्धि होने से एकार को अलग वर्मा मानना उचित है। अनुस्वार, विभन्न, जिल्लामूलीय, उपध्मानीय व यमवर्गों में अयोगपाहत्व-माधम्यं है। इस प्रकार छन्दोभाषा में १८७ वर्गा हैं। जो यनों को २० मानते हैं उनके मत में २०३ वाम हो जाते हैं। इस प्रकार ६७,१८७ अपवा २०३ वर्ण छन्दोभाषा में मतभेद से हैं। यह आर्पियी वर्णमातृका पथ्यास्वस्ति कहलाती है।

### ब्राह्म वर्णसमाम्नाय

ब्राह्म वर्णसमाम्नाय में संक्षेपतः ६४ वर्ण हैं । जैना कि पाणिनीय किक्षा में कहा है:— 'प्राकृत व संस्कृत में ब्रह्मा के द्वारा स्वयं प्रोक्त ६३ वा ६४ वर्ण हैं ।

<sup>(</sup>१) त्रिष्टिर्वा चतुःषष्टिर्वर्गाः संभवतो मताः । प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥

े. तमे २१ स्वर, २५ स्पर्श, यकारादि वर्ण आठ, चार यम तथा अनुस्वार, विसर्ग जिह्नामूचीय व उपध्मानीय ये आठ पराश्चित (अयोगवाद) व हु.स्पृष्ट तथा प्लुत खुनार इस प्रकार ६४ वर्ण हैं। उनका विवरण निम्नरीति ने है:—

| (?) | ् <b>ग्र</b><br>, इ<br>, उ | श्रा<br>ई<br>ऊ         | थ ३<br>इ <b>२</b><br>ए <b>३</b>       |                       |
|-----|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|     | ऋ<br>लृ                    | 灌<br>0<br>———          | 雅 3<br>o                              | ये २१ स्वरवर्गे हैं । |
| (2) |                            | ए<br>ऐ<br>स्रो<br>स्री | ए ३<br>- ऐ २<br>-<br>श्रो ३<br>श्री ३ |                       |

(१) स्वरा विश्वतिरेकद्व स्पर्शानां पश्वविश्वतिः ।

यादयस्य स्मृता हाल्डी चत्वारद्य यनाः स्मृताः ॥

श्रमुस्वारो विसर्गस्य के कि भी जापि पराश्रयो ।

दुःस्पृथ्यचेति विनोयो ल्ङागः ष्हुन एव च ॥

त्रयंविश्वतिरुप्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तदैः ।

द्विचत्वारिद्य व्यंजनायोतावाद वर्णसंग्रहः ॥

एते पञ्चषष्टिवर्णा अह्मराशिरात्मयाचः ।

यत् किरिद्य वाद्मयं लोके सर्वमन्न शितिहितम् ॥

<u>''(थार्थागवाहानाह</u>—

श्रवणीयव आक रायव विसर्गः अपला एव सः ।
इवणीय त्रीक्षणीतथा चैकारपूर्वणः ॥१६।
श्रोकारपूर्वज्ञानीय तालक्यो भवति श्रुवस् ॥ "
एकाराच कण्ठतानुविसर्गो मवति श्रुवस् ॥
वेदो वः सविता चात्र हकारसदृशो गवेत् ।
देवीस्तस्त्री विसर्गयनु हिकारसदृशो भवेत् ।
श्राखुम्ते पशुणित्यादौ हुकारसदृशो भवेत् ।
विसर्गी बाह्वोरित्यादौ होकारसदृशो भवेत् ।
विसर्गी बाह्वोरित्यादौ होकारसदृशो भवेत् ।
श्राय गर्परिधिकारतौ हिकारसदृशो भवेत् ।
श्राय गर्परिधिकारतौ हिकारसदृशो भवेत् ।
श्राय गर्परिधिकारतौ हिकारसदृशो भवेत् ।
इकारो तैस स्वस्त्रय इति शाख-व्यवस्थितः ।
स्वारो तैस स्वस्त्रय इति शाख-व्यवस्थितः ।

| (३) | , | ् ग                                   | ज           | ड       | द        | ब |                         |
|-----|---|---------------------------------------|-------------|---------|----------|---|-------------------------|
|     |   | क्                                    | च           | 3       | त        | प |                         |
|     |   | ख                                     | छ           | ਠ       | थ        | फ | ये २५ स्पर्शवर्ण हैं।   |
|     |   | घ                                     | <b>भ</b>    | ढ       | ध        | भ |                         |
|     |   | ङ                                     | ञ           | स       | 'न       | म |                         |
| (8) |   |                                       | . य         | ₹       | ल        | व |                         |
|     |   |                                       | হা          | प       | स        | ह | ये म्राठ यादिवर्ण हैं।  |
| (x) |   |                                       | $\simeq$    | क — जि  | ह्वामूली | य |                         |
|     |   |                                       | $\simeq$    | पउप     | गध्मानीय |   |                         |
|     |   |                                       |             | ग्रंग्र | नुस्वार  |   |                         |
|     |   |                                       |             |         | सर्जनीय  |   |                         |
|     |   | কুঁ                                   | खुँ         | गुँ !   | घुँ—यम   |   | ये स्राठ स्रयोगवाह हैं। |
| (६) |   | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | -दु:स्पृष्ट | 1       | १वण      |   |                         |

- (७) कोई लृकार को प्लुत नहीं मानते। उनके गत में ६३ वर्ण हैं। श्रौर जो लृकार को प्लुत मानते हैं उनके मत में ६४ वर्ण हैं।
- (म) कात्यायन ने प्रातिशास्य में 'हुम्' यह नासिक्य वर्ण ग्रधिक माना है। अतः उनके मतानुसार ब्राह्मवर्ण-समाम्नाय में ६५ वर्ण हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि २३ स्वरवर्ण हैं ग्रीर ४२ व्यंजनवर्ण हैं। ये ६५ वर्ण ही ब्रह्मराशि कहलाते हैं। इन्हीं में सारो वाङ्मय प्रतिष्ठित है। स्वर के विना ग्रनुस्वार तथा विसर्ग का उच्चारण नहीं होगा। ग्रतः वे व्यंजन कहलाते हैं।
- (१०) उदात्त, ग्रनुदात्त व स्वरित की एकत्विविक्षा के कारण उदात्तादिभेद से स्वरसंख्या में वृद्धि नहीं है। स्वरभक्ति का स्वर में ग्रन्तर्भाव है। विवृत्ति तथा संवृत ग्रकार का ग्रकार में ग्रन्तर्भाव है। दुःस्पृष्ट ग्रन्तस्य वर्णीं ग्र्य ए ह ल व का ईपत्स्पृष्ट ग्रन्तस्थ वर्णीं य र ल व के द्वारा संग्रह है। ग्रीनस्य हकार का कण्ड्य हकार के द्वारा ही ग्रहण हो जाता है तथा र स्वर्ण का ग्रनुस्वार में ग्रन्तभीव है। इस प्रकार ६४ वर्ण ही हैं, ग्रिविक नहीं।

इस हाह्य-वर्णसमाम्नाय के सम्प्रदाय का ऋक्तन्त्र-व्याकरण में निम्नरीति से उल्लेख है.— 'इदमक्षरं छन्दो वर्णशः समनुक्रान्तम् । ब्रह्मा वृहस्पतये प्रोवाच । वृहस्पतिरिन्द्राय । इन्द्रो भरद्वाजाय । भरद्वाज ऋषिभ्यः । ऋपयो ब्राह्मगोभयः । तं खिन्यममक्षरसमाम्नायं ब्रह्मराशिरित्याचक्षते । न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्यात् ।' इति ।

## माहेश्वर वर्गंसमाम्नाय

माहेश्वर वर्णसमाम्नाय में ५१ वर्ण हैं। जिनका उल्लेख 'ग्र इ उण्, ऋ लृक्, ए ग्रो ङ्, ऐ ग्रौ च्, हयवरट्, लण्, अमङ ग्गन म्, भ भ ज्, घ ढ ध प्, जबगड द श्, ख फ छ ठ थ च ट त व्, क प य्, श प स र्, हल्' इन चौदह माहेश्वर सूत्रों में है। ये वर्ण—

| भ्र | इ  | उ∙         | ऋ       | लृ   |
|-----|----|------------|---------|------|
| •   | ए  | ग्रो       | ऐ       | ग्री |
| ह   | य  | व          | , र     | ल    |
| त्र | म  | - ङ        | स्थः -, | न    |
| भ   | भ  | घ          | ढ       | ध    |
| ,ज  | ब  | , . ग      | ड       | ्द   |
| ख   | फ  | छ          | ਠ ੰ     | थ    |
| चं  | ट  | त          | क       | प    |
| হা  | ंष | ं <b>स</b> | ह       | 0    |

ग्रनुस्तार, विसर्ग, जिल्लामूलीय, उपध्मानीय एवं यमों का ग्रकार पर तथा शरों में पाठ मानते हैं। ऐसा महाभाष्य में कहा है। ग्रतः ग्राठ वर्ण ये हैं। इस प्रकार ५१ वर्ण हैं। शेष वर्णों का इन्हीं में ग्रन्तर्भाव है।

प्राचीन काल में ग्रसुरों के ग्रनेक ग्रवान्तर भेद थे। उनमें मयासुर-विभाग विद्या, शिल्प, कला, वीरता, सम्यता ग्रादि जुग्गों की विशेषता के कारगा ग्रन्यों से श्रेष्ठ था। यही विभाग प्रचीन समय में यवन नाम से विख्यात था। उसकी वर्णमातृका होढाचक नामक थी, उसमें ३७ वर्ण थे। वे निम्नाङ्कित हैं:—

| (१) | श्र | .ब | क  | ह | ड    |                            |
|-----|-----|----|----|---|------|----------------------------|
|     | म   | 5  | प  | र | त    |                            |
|     | न   | य  | भ  | ज | ख    | ये २० प्रस्तीर्य वर्ण हैं। |
|     | ग   | स  | द  | च | ल    | `                          |
| (२) | भ्र | Ę  | ਤ  | ए | ग्रो | ्ये ५ मात्रावर्ण हैं।      |
| (ξ) |     | घ  | ङ  | छ |      |                            |
|     |     | य  | ग् | ਠ |      |                            |
|     |     | ध  | फ  | ढ |      | ये १२ परिक्षिष्ट वर्ण हैं। |
|     |     | थ  | भ  | ञ |      |                            |

प्रस्तोर्य वर्णों में संवृत अकार है वह व्यंजनतुल्य है। मात्रावर्णों में विकृत अकार है वह स्वरवर्ण है। प्रस्तीर्य वर्णों में मात्रा के सम्वन्य से प्रस्तार होने पर १०० वर्ण हो जाते हैं। वे निम्नाङ्कित हैं:—

| (8) | ध    | ब  | क  | ह    | ड  | (२) | म   | ट  | q   | र  | त  |
|-----|------|----|----|------|----|-----|-----|----|-----|----|----|
|     | इ    | बि | कि | हि   | डि |     | म़ि | टि | पि  | रि | ति |
|     | उ    | बु | कु | िक्त | डु |     | मु  | ड  | g   | रु | तु |
|     | ए    | बे | के | हे   | डे | ٠.  | मे  | टे | वे  | रे | ते |
|     | भ्रो | बो | को | हो   | डो |     | मो  | टो | पो. | रो | तो |

ग्रवजद, हवाज, हुत्ती, कलमन् इस प्रकार की एक ग्रवजद नाम की ग्रत्य वर्णमातृका भी बी। किन्तु ग्रार्थों ने उसका ग्रहण नहीं किया ग्रतः उसका यहाँ निरूपण नहीं किया जा रहा है।

श्रवयवपरिच्छेद को मात्रा कहते हैं। ध्वनिपरिच्छेद दर्ण कहलाते हैं। श्रवः वर्णरूप परिच्छेद ही माहुका कहलाती है। मात्रिका को ही उच्चारण की समानता से मानुका कहते हैं। श्रथवा जननी को माता कहते हैं श्रथीत् जननी में मानुशब्द रूढ है। यह वर्णमाला भो नद्देशीन भाषाश्रों की जननी है। श्रवः वर्ण-माला को वर्णमानुका कहा गया है।

पहिले भाषा ही चालू हुई थी। परचान् उसमें वारयविभाग, वावयों में पद-विभाग तथा पदों में वर्गविभाग हुया । प्राप्तम्भ में तत्त स्वर्गों से प्रारम्भ होते वाले पदिविशेष के द्वारा विर्णों की संजा थी। जैसे -- ग्रथमवाची 'रेफ' पद रकार का 'बोधक था। पश्चात् वर्ण के म्रागे 'इति' शब्द जोड़ कर वर्ण की संज्ञा हुई। जैसे-डिति डकार वर्ण की संज्ञा हुई। कात्यायनादि ग्राचार्यों ने 'निर्देश इतिना' इस सूत्र के द्वारा स्पप्ट बतलाया है कि वर्गों का निर्देश वर्ण के आगे इतिशब्द लगा कर करना चाहिये। तदनन्तर वर्ण के ग्रागे कार-शब्द जोड़ कर वर्ण की संज्ञा की जाने लगी। जैसे अकार 'अ' की तथा ककार 'क' की संज्ञा बनी। 'कारेगा च भ्रव्यवहितेन व्यंजनस्य' इस सुत्र के द्वारा कात्यायन ने इसी तथ्य का निर्देश किया है। 'र एफेन च' इस सूत्र के द्वारा यह भी यतलाया है कि रकार का रेफ शब्द में भी व्यवहार होता है। पदों में वर्णव्याकरण सर्वप्रथम रेक शब्द से ही आरम्भ हुआ। अतः उसके स्मरण के लिये माङ्गलिक रवगाभिजान रेफ शब्द से ही कहा जाता है 'स्वैररिंग' इस सूत्र के द्वारा कात्यायनादि ने यह यतलाया है कि स्वरों के द्वारा वर्गों का निर्देश होता है। स्रीर यह नियम तर्वभाषासाधारण है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ में ग्रकाररूप स्वर के हारा ही वर्गी का निर्देश हुन्ना है। इसी प्रकार इंगलिश भाषा में कहीं ए, वि, सि, डि इस रूप से इकार के द्वारा, जे, के में एकार के द्वारा, वर्गों की संज्ञा की गई है। कहीं ग्रादि में एकार लगा कर संज्ञा की जाती है। जैये-एफ, एल, एम, एन, एस, एक्ष में। कहीं ग्रादि में आकार लगाकर। जैसे - आर। पारसी भाषा में भी एकार जोड़कर वर्णसंज्ञा की जाती है। जैसे - वे, पे, ते, टे, से इत्यादि में। ग्रलिक सटद ग्रलिपि का अप्रभंश है। जीम, सीम, स्वाद, सीन इत्यादि मंज्ञायें संस्कृत रेफ शब्द की तरहं

प्राचोनगंप्रदायिषढ हैं। जेते —रेफ गव्द माङ्गलिक है इसी प्रकार जीम् इत्यादि सन्द भी माङ्गलिक हैं।

श्री मथु इनविद्यावाचस्पतिय गीत पथ्यास्वस्ति बन्थ के मानुकापरिस्कार नामक प्रथम प्रपाठ की हिन्दी व्याख्या समाप्त ।

### यमपरिष्कार द्वितोय प्रपाठ

यमपरिष्कार नामक द्वितीय प्रपाटक में यम का विश्व विवेचन किया गया है। ग्रुद्धित्, सोप्सिजिन्, शुर्धित्, सोप्सियि भेद से यम के ४ प्रकार हैं। उनकी क्रमशः कुं खुं गुं घुं संवार्थे हैं। यम के स्वरूप में मतदेद है। १—एकवर्ध में पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की एक साथ सम्प्रसक्ति होने पर दोतों बलों के विरोध से वर्ण को दित्व हो जाता है। उन दो बर्गों में द्वितीय वर्ण अनुनाधिक पर दर्ण के कारण नासिक्य हो जाता है। वहीं नासिक्य वर्ण यम कहलाता है। दिक्त वर्णों में प्रथम गर्भ निर्तुनिधिक है और विश्वीय वर्ण अनुनाधिक परवर्ध के कारण नानिक्य हो गया है। इन दोतों द्या भिना प्रयत्नों से प्रह्ण होता है। इतः दोनों वर्णों में कुछ विच्छेद होता है और यम एक ही बस्तु है। इस दिक्त वर्ण में पहिले का स्पृष्ट प्रयत्न है वर्षोक्ष वह निर्नुनिधित है नथा दिनीय स नुनासिक है, क्योंकि पर अनुनिधित पंचमवर्ण के प्रभाव के कारण उन्ने नानिक्यत आ जाती है अतः उस नाधित्य दित्तीयवर्ण का संवृत प्रयत्न है। अभी इन दोनों वर्णों के प्रयत्न में भेद है। सप्रकृत ने इस अर्ण का स्पृष्टोकरण किया है। जैसे—

वणितां तु प्रयोगेषु कर्णं स्वाच्यतुर्विधस् । संवृतं विवृत चंव स्पृष्टमस्पृष्टमेव च ॥ स्पर्शानां करणं स्पृष्टमन्तःस्थानामनोऽन्यथा । यमानां संवृतं प्राहुविवृतं तु स्वरोष्मरााम् ॥

यहाँ स्पष्ट रूप से यम वर्गों का संवृत प्रयत्न बतलाया गया है। इस पक्ष में यम वर्ण का ग्रामम है। श्राएप संशरीर है एवं पूर्व वर्ण के सहस वर्ण है। केवल उन दोनों वर्णों में निरनुनासिकता व सानुनासिकता तथा स्पृष्ट प्रयत्न व संवृत प्रयत्न का भेद है। वर्णप्रदीपिकाकार ने भी—

> 'स्वरात् संयोगपूर्वस्य द्वित्वाज्जातो द्वितीयकः। तस्यैव यमसंज्ञा स्यात् पंचमैरन्दितो यदिना'

इस कारिका के द्वारा पंचम ग्रदार के परे होने पर उसके साथ संयुक्त पूर्व वर्ण के द्वित्व से उत्पन्न तत्समान द्वितीय वर्ण को ही यम बतलाया है। 'श्रनन्त्यान्त्यसंयोगे मध्ये यमः' इस ग्रौदव्रिज सूत्र में भी इमी तथ्य का स्पष्टीकरण है। ये यम संख्या में बीस हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के ग्रादि के चारों वर्णों में पत्रचम वर्ण के परे होने पर द्वित्व के कारण उत्पन्न द्वितीयवर्ण यम कहलाते हैं। तथापि शुद्धजित्व. सोष्मजित्व, शुद्धित्व व सोष्मधित्व इन धर्मों के प्रत्येक वर्ग के चारों यम वर्णों में समानरूप से रहने के कारण इन चार ६भी के कारण यम् चार ही माने जाते हैं।

दूसरा मत यह है कि दो पदों के नध्य में अर्धमात्राकालिक यित (विच्छेद) होता है जिसे विवृति भी कहते हैं। जैके—'दब रामकराः'। इस उदाहरण में दब के वाद तथा राम के दाद अर्द्ध मात्राकालिक विच्छेद होता है। अर्थात् दब पद का उच्चारण करने के पश्चात् राम का उच्चारण करने से पूर्व कुछ समय रुकना पड़ता है। यह यित अर्थभेद में भी कारण पड़ती है। जैके—'सदास आयाति' में प्रथम सकार के बाद यित करने पर इस वाक्य का अर्थ वह 'वह दास आता है' यह होता है। और दा के बाद यित करने पर 'वह सदा अन्ता है' यह अर्थ होता है। इस दोनों अर्थों के भेद में कारण यित ही है। इसी-प्रकार—

काकाली, कामधुरा काशीतलवाहिनी गङ्गा। कंसं जधान कृष्णः कम्बलवन्तं न बाधते शीतम् ॥

इस पद्य में — 'का काली का मधुरा, का शीतलवाहिनी गङ्गा। कं संज्ञधान कृष्णाः कं बलवन्त न बाधते शीतम्॥'

इस प्रकार का तथा कं के बाद यति करने पर का काली इत्यादि प्रश्न-

काकाली, कामधुरा, काशीतलवाहिनी गङ्गा। कंसं जवान कृष्णः कम्बलवन्तं न वायते शीतम्।। इस रूप में 'काकाली' 'कामधुरा' व 'क नवाहिनी' 'गङ्गा' में का के बाद यित न करने से तथा 'कंसं जघान' में कंस के बाद यित करने से एवं 'कम्बलवन्तं' में क के बाद यित न करने से यही पड्य उत्तरवाक्य बन जाता है। इसी रीति से –

कागदही की ग्रास में बैठे निपट उदास। कागदही पाये विना मिटे न मन की प्यास।।

इस भाषापद्य में भी तीन जगह विरितिरूप यित के भेद से तीन अर्थ होते हैं। जैसे – का गदहीं की आस में, काग दहीं की आस में तथा कागद ही की आस में।

'स क्रेत्:' इस शब्द में ककार से पूर्व विरित होने पर 'सऽक्रत्:' ऐसा उच्चारएा होता है। किन्तू ककार के उत्तर यति होने पर 'सक्ऽरतूः' ऐसा उच्चाररा होता है। यद्यपि 'सक्रतुः' में ककार परस्वर का ग्रंग है। किन्तु जव ककार के बाद यति होती है तो यति द्वारा ककार पर परस्वर का वल शिथिल हो जाता है ग्रौर पूर्व ग्रक्षर के बल का ग्राक्रमण होने से पूर्व के साथ ग्रविक संनिकर्प होता है। ककार पर, पूर्व तथा पर दोनों ग्रक्षरों के वल के आक्रमण के कारण 'क' को जब द्वित्व हो जाता है तब यति पूर्व ककार के बाद तथा द्वितीय ककार के पूर्व होती है । ग्रौर 'स क्ऽक्रतुः' ऐसा उच्चारए होता है । 'नक्तम्' में एक हो पद होने से पदिवरित के न होने से, दो ग्रक्षरों के मध्य ही विरित होने से भिन्न स्थानों में विरित होने के कारण तीन प्रकार का छच्चारण होता है। जंसे-न-पतम् । नक्-तम् । नक्क्तम् । पहिले में 'क' से पूर्व विरित है । द्वितीय में 'क' के वाद। तथा तृतीय में पूर्वोत्तरों के बलों के ग्राक्रमण के कारण 'क' को द्वित्व होता है, ग्रौर दोनों ककारों के मध्य विरति है। श्रनुनासिक वर्गा के परे होने पर उसके प्रभाव के कारण विरित नासिक्य बन जाती है उसी को यम कहते हैं। इस पक्ष में विरित या श्रर्द्ध-मात्रा-कालिक विच्छेद का नाम यित है ग्रीर विच्छेद या विरति शरीरशून्य है। ग्रतः इस पक्ष में यम भी शरीरशून्य है। इसीलिए ग्रमोघनन्दिनी शिक्षा में यम को ग्रशरीर कहा है।

> 'जकारौ द्वौ मकारश्च रेफस्त्दुपरि स्थितः । स्रशरीरं यमं विद्यात् संमाज्ज्मीति निदर्शनम् ॥

'भ्रन्तः पदेऽपञ्चमाः पञ्चमे तु विच्छेदम्' इस प्रातिशास्य सूत्र की व्यास्या करते हुए प्रदीपकार ने भी 'विच्छेद इति यमसंज्ञा' इस उक्ति के द्वारा विच्छेद को यम बतलाया है। वस्तुतः दो स्वरों के विच्छेद को विवृत्ति संज्ञा तथा दो व्यंजनों के विच्छेद की यम संज्ञा है। 'हरऽएहि' में दो स्वरों के मध्य का विच्छेद विवृत्ति कहलाता है तथा 'पलिक् अनी' ग्रादि में दो व्यंजनों के मध्य का विच्छेद यम कहलात। है। इस पक्ष में विच्छेद की यमसंज्ञा होने पर भी विच्छेद के पूर्ववर्त्ती व्यंजन के चार प्रकार का होने से उसके ग्रनन्तरवर्त्ती विच्छेद कर यम को भी चार प्रकार का माना जाता है ग्रौर इस प्रकार यमपुर्ववर्ती व्यंजन के चातुविच्य का यम में ग्रारोप किया जाता है।

तील्रा पक्ष यह है कि भगवान् करणाद ने 'संयोगविभागशब्देभ्यः शब्दो-त्यत्तिः' इस सूत्र के द्वारा संयोग, विभाग तथा शब्द से शब्द की उत्पत्ति बतलाई है। जैसे-ऊर्क्-क्, हरित्-त्, फट्-ट्, इत्यादि में पदान्त के ककार, तकार, टकारों में प्रथम ककारादि, स्थान-करणसंयोगजन्य हैं तथा द्वितीय ककारादि, वेग से स्थान करण का विभाग होने से उत्पन्न होते हैं ग्रतः विभागज हैं। यद्यपि स्यान-करल-संयोग का बनैः उपराम होने पर अर्थात् विभाग होने पर कोई भी वर्ण उत्पन्न नहीं होता, किन्तू वेग के साथ स्थानकरण का विभाग होने पर, जिस वकार वेगपूर्वक स्थान-करण के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है उसी प्रकार विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। जैसे - पदविरामरूप पदान्त में संयोगज व विभागज दोनों प्रकार के शब्द उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार पद के मध्य में भी स्थान-करण के संयोगजन्य जब्द्र की तरह बेग से स्थान और करमा का विभाग होने पर विभागज शब्द भी उत्पन्न होता है। सोष्मवर्ग् (वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ग्), रेफ तथा हकार को छोड़कर शेष वर्गां में द्वित्व का यही कारगा है। यह विभागज वर्ग हो अनुनासिक वर्ग होते पर उसके प्रभाव से नासिक्यता को प्राप्त होकर यम कहलाता है। 'सक्थ्-थ्ना' इत्यादि ने ककार के भ्रागे थकार पर दिरित होती है। यह थकार संयोगज व विभागज दोनों प्रकार का है। इनमें विभागज थकार ऋनुनासिक 'न' के पूर्व होने से यम कहलाता है। यहां पर ककार को द्वित्व नहीं होता, क्योंकि वर्ण्यत्न-प्रदीपिका में यम के परे होने पर ककार के द्वित्व का निधेव किया है।

> 'द्विरुक्तितं वर्जयेक्तित्यं यमेऽपि परतः स्थिते। सक्य-थना देदिश्यते नारी ककारोऽत्रैक एव हि॥'

यद्यपि 'सक्थ्-थ्ना' में थकार को भी द्वित्व नहीं होता क्योंकि 'सर्वेपां

व्यंजनानां द्विभावो भवित द्वादशवर्जम्। ते ख छ ठ थ फा घ भ ढ घ भा रही चेति।' इस गौतमसूत्र में थ के द्वित्व का निपेध किया है, ग्रतः इस मत की मानने पर थकारान्तर्वर्ती तकार को द्वित्व मानना चाहिये। प्रथमैद्वितीयास्तृ-तीयैश्चतुर्थाः 'इस कात्यायन प्रातिशाख्य सूत्र में भी यही तथ्य वतलाया गया है। इस प्रकार २० यम हैं। चतुर्थ मत यह है कि २० यम नहीं हैं किन्तु क, ख, ग, घ-सदृश ध्विन वाले चार ही यम हैं जिनकी क्रमशः कुं खुं गृं घुं ये संज्ञायें हैं। ग्रतः ग्रातनिष्म में ग्रातनच्-िक्म, संमार्ज्म का संमार्ज्मि, ग्राट्णा का ग्राट्क्णा, रत्नम् का रत्वनम्, सवध्ना का सक्य्यूना, विद्यः का विद्-न्मः, द्वध्मः का द्य-ध्मः, पाप्मा का पाप्-क्मा ऐसा उच्चारण होता है। इसिलए पाणिनीय शिक्षाभाष्य शिक्षाप्रकाश में 'ग्रन्तर्वर्त्वनी में तकार, यम ककार, नकार व ईकार ये चार वर्ण माने हैं। 'यज्जः' में जकार, यम गकार, तथा त्रकार ये तीन वर्ण माने हैं। ग्रर्थात् इन उदाहरणों में च व ज के साथ भी कन्यः ककार व गकार को ही यम माना है न कि च्या ज को।

वस्तुतः कुँव गुँ इन यमों के कवर्ग-स्थानीय होने से चवर्ग-स्थानीय च तथा ज को भी कवर्ग होकर ऋमशः क तथा ग हो जाता है। इसी वश्य का निरूपएा 'चोः कुः' सूत्र के द्वारा किया गया है। ग्रतः ग्रातनिष्म के स्थान में 'ग्रातनक्किम' तथा संमार्जिम के स्थान में 'संमार्ग् (ग्म, यज्ञः' के स्थान में 'यग्ग्ञ.' तथा विज्ञानम् के स्थान में 'विग्ग्ञानम्' उच्चारएा सम्प्रदायसिद्ध माना जाता है।

'ज्ञानम्' में भी मध्यमें 'गुँ यम होता है। क्योंकि वर्गों के अन्त्य-भिन्न तथा अन्त्य वर्गों के संयोग में मध्य में यम होता है। ऐसा 'औदब्रित ने, वर्गों के अन्त्यभिन्न तथा अन्त्य स्पर्शों का संयोग होने पर अन्त्यभिन्न वर्ग्ग के पूर्व में तथा, अन्त्य वर्गों के उत्तर में होने पर यम का प्रयोग होता है, ऐसा गौतम ने

१. क्षनन्त्यान्त्यसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुराः।

२. श्रनत्यानन्त्यसंघोगेऽनन्त्यपूर्वेऽन्त्योत्तरे व्यवधानविभिते तत्र यमा वर्तन्ते न संशयः। (गौतम)

कहा है। इसी प्रकार नारदी, याज्ञवल्क्यी, एवं मण्डूकी ने भी अनन्त्य व अन्त्य वर्गी का संयोग होने पर मध्य में यम को सत्ता वतलाई है। अतः ज्ञानम् मध्य में गुँ संज्ञक यम के होते से और उसके कल् प्रत्याहारान्तर्गत होने से जकार को भी 'चोः कुः' से कुत्व होकर गकार का ही उच्चारण होता है, यही उच्चारण वेदसम्प्रदायसिद्ध है। लोक में भी यही उच्चारण होता है। क्योंकि कितने ही वैदिक शब्दों का व उच्चारणों का लोक में भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे वैदिक घृ धातु का लोक में भी' घृतम्' आदि शब्दों में प्रयोग देखा जाता है।

'ज्ञानम्' 'विज्ञानम्' इत्यादि में एक ही गकार प्रतीत होता है। ग्रतः ग्रप्रतीयमान द्वितीय 'गुं' यम की सत्ता, प्रतीत न होने से कैसे मानी जायेगी, यह शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पूर्व स्पर्श ग्रीर यम का संयोग ग्रयस्पिण्ड के समान घन है, ग्रतः उसकी पृथक् प्रतीति न होने पर भी प्रकृतिसिद्ध यम का ग्रपलाप नहीं किया जा सकता। भगवान् गौतम ने तीन प्रकार के संयोग-पिण्ड माने हैं—ग्रयस्पिण्ड, दारुपिण्ड तथा उत्गापिण्ड। यम के साथ वर्गों के संयोग को ग्रयस्पिण्ड, ग्रन्तस्थवर्गों के साथ वर्गों के संयोग को दारुपिण्ड, यम व ग्रन्तस्थवर्गों के संयोग को उत्गापिण्ड माना है। ग्रन्तस्थ ग्रीर यम वर्गों के संयोग में कोई विशेषता नहीं है। ग्रतः यम को ग्रशरीर बतलाया गया है।

त्रशरीर का तात्पर्य यह है कि यम पूर्ववर्ती स्पर्श के शरीर में ग्रन्तः प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिये पूर्वस्पर्शवर्ण तथा यम के मध्य में कोई विच्छेद नहीं होता। इसीलिये पूर्ववर्ती स्पर्श से भिन्न यम की प्रतीति नहीं होती। जैसा कि 'ज्ञानम्', विज्ञानम्' इत्यादि उदाहरणों में देखा जाता है।

श्री मधुसूदनविद्यावाचस्पतिंत्रस्पीत पथ्यास्वस्ति ग्रन्थ के मानृकापरिष्कार-नामक द्वितीय प्रपाठ की हिन्दी व्याख्या समाप्त ।

१. ग्रनन्त्यक्व भवेत्पूर्वो भ्रन्त्यक्व परतो यदि। तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत् सवर्णः पूर्ववर्णयोः॥ (नारद)

२. ग्रपञ्चमैरचैकपदे संयुक्तं पञ्चमाक्षरम् । उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्गं पूर्वाक्षरस्य हि ॥ (याज्ञवाल्वय)

३. स्वर्गानामुत्तमैः स्पर्शैः संयोगाश्चेदनुकमात्। ग्रानुपूर्व्या यमास्तत्र जानीयाच्चतुरस्तथा॥ (मण्डूक)

### ्गुरगपरिष्कार-तृतोय प्रपाठ

सप्त खण्डात्मक गुर्गानुवाक नामक तृतीय प्रपाठ में वर्गों में रहने वाले गुर्गों का निरूपरा किया गया है। ''चत्वारि वाक् परिमिता पदानि' इत्यादि श्रुति में चार प्रकार की वाक् का निरूपरा किया गया है।

वाक् से परिच्छिःन चार स्थान होते हैं—वाचस्पत्य, ब्राह्मशास्पत्य, ऐन्द्र ग्रीर भौम । इन चार प्रकार के स्थानों के कारण वाक् के भी चार भेद वन जाते हैं—वेकुरा, सुन्नह्मण्या, गौरिवीता तथा ग्राम्भृणी । स्वयम्भूभण्डलरूप परमाकाश में विद्यमान वाक् वेकुरा, महासमुद्ररूप पारमेष्ठ्य मण्डल में विद्यमान वाक् सुन्नह्मण्या, महान्नह्मांडरूप सौरमण्डल में विद्यमान वाक् गौरिवीता तथा चन्द्रमण्डल से युक्त भौनाण्डरूप पाथिव मण्डल में विद्यमान सोममयी वाक् श्राम्भृणी कहलाती है । यह चारों प्रकार का वाक्तत्व तक्तहों में विद्यमान सभी पदार्थों का उपादान कारण है । उनमें यह ग्राम्भृणी वाक् इस भूमि में सर्वत्र व्याप्त है । इसी ग्राम्भृणी वाक् से सब मनुष्य उपजीवित हैं । ग्रन्य तोन प्रकार की वाक् गुहा में निहित हैं ग्रथित् ग्रज्ञात हैं, जंसा कि वेदमंत्र में कहा गया है—

''बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः। यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेग्गा तदेषां निहितं गुहाविः॥''

ग्रर्थात् ऋक्, साम तथा यजुरूप वैदिको वाक् सबको प्रकट होती हुई भी गुहा में निहित है ग्रथीत् मानव उसको सम्प्रक्तया नहीं जानते । उपर्युक्त चारों प्रकार की वाक् का निरूपण विश्वदरूप से ब्रह्मविज्ञान में किया गया है । 'चत्वारि वाक्' इत्यादि मंत्र का उपर्युक्त व्याख्यान एक प्रकार का है । ग्रन्य प्रकार से इसका व्याख्यान मैत्रायिण श्रुति में किया गया है । जैसे—

यह वाक् वाज (ग्रन्न) का प्रसव है ग्रथित् ग्रन्न से उत्पन्न होती है ऐसा मैत्रायिए श्रुति में कहा है:—''वाग् हि वाजस्य प्रसवः। सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवत् एषु लोकेषु। त्रीिए तुरीयािए, पशुषु तुरीयम्। या पृथिव्यां साऽग्नौ सा रथन्तरे।१। याऽन्तिरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये।२। या

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्जाह्यसा ये मनीषिसाः।
 गुहा त्रीसि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥

दिवि सा बृहित सा स्तनियत्नौ ।३। ग्रथ पशुषु ।४। ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणे न्यदघुः । तस्माद् ब्राह्मण उभयीं वाचं वदित—यश्च वेद यश्च न । या बृहद्रथःतरयोः—यज्ञादेनं (वाजं) तया गच्छिति । या पशुषु तया ऋते यज्ञम् ।

वाजस्येमं प्रसवः सुषुवे अग्रे सोमं राजानमोषधीष्वप्सु । स विराजं पर्य्येतु प्रजानन् प्रजां पुष्टि वर्धयमानो ग्रस्मे ॥१॥ । वाजस्येमां प्रसवः शिश्रिये दिवं स स्रोषधीः समनक्तु धृतेन । वाजस्येदं प्रसव ग्राबभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः ॥२॥ (मैत्रि० जा० १ । ११ । ४ - ५) इति ।

उपर्यूक्त मैत्रायिए श्रुति से यह सिद्ध है कि ग्रम्न की प्रसवभूत वाक् के चार भेद हैं। इसके तीन चतुर्थांश, पृथिवी, ग्रन्तिरक्ष व द्युलोक में हैं तथा एक चतुर्थांश पशुग्रों में है: तीनों लोकों में रहने वाली वाक् के तीन भेद गुहानिहित वस्तु को तरह प्रच्छत्र रहते हैं; अनुभूत नहीं होते। किन्तु पशुग्रों में रहने वाली चतुर्थं वाक् ग्रनुभूत होती है। इस प्रकार 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि' की यह दूसरी प्रकार की व्याख्या है। अन्य प्रकार से इस श्रुति का व्याख्यान निम्नांकित है—

अमृता, दिव्या, बायव्या तथा ऐन्द्री भेद से वाक् चार प्रकार की है। उनमें मन और प्रारा से गिंभत सत्यावाक् अमृता कहलाती है। ऋक्, साम और यजु ये तीनों वेद ही अमृता वाक् हैं। इन्हीं से सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन्हीं में सब पदार्थ स्थित रहते हैं, इन्हीं में सब पदार्थों की संस्थित अर्थात् लय होता है। यह अमृता वाक् आकाश है। अग्नि इसका ब्रह्म है, अग्नि इसका उपनिषद है। इसलिये इसे आग्नेय कहते. हैं। इसका निरूपण निम्न मंत्र में किया गया है—

''गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षती एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। ऋष्टापदी नवपदी बुभूबुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥'' . (ऋ० १।१६४।४१)

दिन्या वाक् ऋत कहलाती हैं, यही ग्रथवंवेद है। सारे देवता ग्रीर भूत दिन्यवाङ्मय ही हैं। निम्न मंत्र में इस तथ्य का निरूपण किया गया है—

> "इयं सा परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता। येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥"

इस वाक् को सरस्वान् कहते हैं। दिक्सोम इसका ब्रह्म है, दिक्सोम इसका उपनिषद् है। इसलिए यह सोम्या कहलाती है। इस दिव्या वाक् का निरूपए। निम्न मंत्रों में मिलता है—

> "तस्याः समुद्रा ग्रधिविक्षरिन्त तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः। ततः क्षरत्यक्षरं तद् विश्वमुपजीवित ॥ वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदातां माता ग्रमृतस्य नाभिः। सा नो जुषागोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मे ग्रस्तु॥"

इन दोनों में ध्विन नहीं होती। इसिलये श्रोत्रेन्द्रिय से इसका ज्ञान नहीं होता। ध्विन ही शब्द है। इन दोनों में ध्विन न होने से ये दोनों वाक् शब्द-रूप नहीं हैं।

''वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।''

इस मनुस्मृतिवाक्य में शब्दरिहत इन वेदरूप वाि्गयों के लिए जो 'शब्द' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे लाक्षाि्गक मानना चाहिए। क्योंकि शब्दरहित श्रमृता देववाक् ही सृष्टि का कारण है।

श्रीत्र द्वारा ग्रहण करने योग्य ध्विन दो प्रकार की होती हैं। इनमें पहली ध्विन शिक्तरहित होने से ग्रनर्थक है ग्रीर वर्ण, पद, वावय ग्रादि में विभक्त दूसरी ध्विन सार्थक है। उनमें ग्रनर्थक प्रथम ध्विन रूप वाक् का वायु ब्रह्म है ग्रीर वायु उपिनपद है। इसिलए इसे वायव्या कहते हैं। यह वाक् गितहीन होते हुए भी वायु से ग्रारव्ध-उत्पादित है, वायु में प्रतिष्ठित है तथा वायु के द्वारा इधर-उधर ले जायी जाती है। इसमें नाद, श्वास ग्रादि विशेषताएँ वायु से बनती हैं। यही विश्व का उपजीवन करने वाली सरस्वती नाम की तृतीया वाक् है। यह भी पहली ग्रमृता तथा दूसरी दिव्या वाक् की तरह ग्रव्याकृत ग्रायां व्याकृतिरहित है। क्योंकि ग्रर्थ के कारण होने वाला वर्णादिविभाग इसमें दृष्टिगोचर नहीं होता। इस सरस्वतो वाक् में इन्द्र प्रविष्ट होकर विभिन्न ग्राकारों में उसे व्याकृत करता है। इसी का निरूपण निम्न श्रुति में किया गया है—

''वाग् वै पराची अव्याकृता अवदत्। तद् देवा इन्द्रमञ्जूवन् इमां नो वाचं व्याकुरु इति । सोऽत्रवीत् । वरं वृग्गे । मह्य चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति ।

तस्मादैन्द्रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतोऽपक्रम्य व्याकरोत् । तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते ।" इति ।

उपर्युक्त विषय का विवेचन ''बीमत्सूनां सयुजं हंसमाहुः'' इत्यादि मंत्र में किया गया है जिसकी व्याख्या 'ग्रक्षर-प्रकरण' में की जायेगी। इन्द्र के द्वारा व्याकृत इस वाक् से ही सारे वैदिक तथा लौकिक व्यवहार सम्पन्न होते हैं, जैसा कि निम्नश्रुति में बतलाया गया है—

"वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः। वाचीमा विश्वा मुवनान्यपिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी।।"

इस प्रकार वाक् में प्रथम तीन प्रकार के वाक्-तत्त्व अर्थज्ञान के अनुकूल नहीं हैं, ग्रतः वे गुहा-निहित कहलाते हैं। वे किसी प्रकार के अर्थ को नहीं वतलाते, किन्तु जिस वाक् को मनुष्य बोलते हैं, जिस वाणी में ग्रकार ककार ग्रादि व्याकृत वर्णों का विभाग है, यह चौथी प्रकार की ग्रव्याकृत वाणी ऐन्द्रों वाक् कहलाती है। प्रज्ञा-प्राण को इन्द्र कहते हैं। प्रज्ञान के सम्बन्ध से हो वाणी में वर्ण विभाग होता है। 'ग्र' तथा 'उ' वैदिक विज्ञान में क्रमशः मन ग्रीर प्राण के बोधक हैं। वहाँ ग्रकार ग्रथीत् प्रज्ञान मन को प्राप्त ध्वनि, ग्रम् = प्रज्ञानं मनः, ऋणः = प्राप्तः ध्वनिः इस व्युत्पत्ति से ग्रणं कहलाती है। ग्रथवा उ ग्रथीत् प्राण, ग्र ग्रथीत् प्रज्ञान मन को प्राप्त ध्वनि 'उ-ग्र-ऋण = वर्णं इस सन्धि से वर्णं कहलाती है। ग्रतः वर्णं ही ग्रर्णं कहलाते हैं क्योंकि प्रज्ञा ग्रीर प्राण एक दूमरे के विना नहीं रह सकते। ग्रतः केवल प्रज्ञा से भी प्राण का संग्रह हो जाता है।

ग्रनाहत नाद में; वायु. ग्रग्नि, जल, पृथिवी ग्रादि में; पशु-पक्षी, सरीमृप ग्रादि में तथा सद्योजात ग्रशिक्षित शिशुरोदन ग्रादि में जो वाक् के स्वरूप हैं, वे सब इन्द्र के द्वारा व्याकृत न होने से ग्रनिरुक्त तथा केवल वायव्य होते हैं। मनुष्य जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, वह ग्रर्थग्भित होने से निरुक्त तथा प्रजात कहलाती है। यही ऐन्द्रवायव ग्रह होता है क्योंकि इसमें वायु के साथ इन्द्र का भी समावेश है।

इस व्याकृत ऐन्द्री वाक् के ग्रध्यात्म में पुन: चार भेद हैं। वे चारों भेद परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी हैं। संसार में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द का सम्बन्ध न हो। ग्रत: सभी ज्ञान शब्द से ग्रनुविद्ध (सम्बद्ध) ही प्रतीत होते हैं। इस उक्ति के ग्रनुसार बुद्धिस्थ वाक् ही परा वाक् कहलाती है।
मन के द्वारा पुस्तक के ग्रक्षरों का उच्चारण करने वाले पुरुषों की उपांशु वाक्
पश्यन्ती कहलाती है। नाद-ध्विन के बिना श्वासमात्र से कान के पास उच्चार्यमाण वाक् मध्यमा कहलाती है। नाद-ध्विन से युक्त दूर से भी श्रोत्रेन्द्रिय से
ग्राह्म वाक् वैखरी कहलाती है। इनमें परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा प्रच्छन्न
हैं ग्रथीत् उनका विशेषतया ज्ञान नहीं होता किन्तु चतुर्थ वैखरी वाणी का
मनुष्य उच्चारण करते हैं। इसीलिये विद्वानों ने कहा है—

''वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा श्रुतिगोचरा। द्योतितार्था तु पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी।।''

इनमें वैखरी वागाी के अध्यातम में पुनः चार भेद हैं। जैसा कि 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि'' इस मंत्र में कहा गया है। वाजसनेय श्रुति में इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

"इन्द्र ने देला कि वायु हम में यज्ञ का ग्रधिक हिस्सा ग्रहण करता है। हम भी इसमें हिस्सा लें। उसने करा कि हे वायो! मुफे भी तुम इस ग्रह में सम्मिलित करो। वायु ने कहा—ाव क्या होगा? इन्द्र ने कहा कि निरुक्त वाक् का उच्चारण होगा। वायु ने कहा यदि ऐसी बात है तो में तुम्हें सम्मिलित करता हूँ। तबसे यह ग्रह ऐन्द्रवायव नाम से व्यवहृत होने लगा। वाणी का चौथा भाग निरुक्त है जिसको मनुष्य बोलते हैं। वाणी का वह चौथा भाग जिसको पशु बोलते हैं, ग्रनिरुक्त है। वाणी का वह चौथा भाग भी ग्रनिरुक्त है जिसे थहा वाणी का वह चौथा भाग भी ग्रनिरुक्त है जिसे थहा वाणी का वह चौथा भाग भी ग्रनिरुक्त है जिसे थहा वाणी का वह चौथा भाग भी ग्रनिरुक्त है जिसे थहा सरीमृप (सर्प, बिच्छू ग्रादि) बोलते हैं।"

वैखरी वाणी के ये चार विभाग केवल ग्रध्यातम में ही नहीं हैं किन्तु ग्रिधिभूत तथा ग्रिधिदेवत में भी ये चार विभाग समभने चाहियें। जिस वैखरी वाक् का मनुष्य उच्चारण करते है, उसमें भी चार विभाग होते हैं। वे चार विभाग वर्ण, ग्रक्षर, पद तथा वाक्य कहलाते हैं। मनुष्यों द्वारा उच्चार्यमाण वैखरी वाणी के ये चार विभाग ही इन्द्रकृत व्याकरण कहलाता है। इनमें वाक्य पदों से, पद ग्रक्षरों से ग्रीर ग्रक्षर वर्णों से बनते हैं। इनमें वर्ण, ग्रक्षर ग्रीर पद गृहानिहित हैं ग्रथित स्वतन्त्रतया ग्रथंबोध उत्पन्न नहीं करते हैं ग्रिपतु वाक्य ही

ग्रर्थ को बतलाने में समर्थ हैं, ग्रतः ग्रर्थबोध के लिए मनुष्य वाक्यों का ही उच्चारण करते हैं।

वर्ण, ग्रक्षर, पद श्रीर वाक्य — ये चारों विभाग भी पुनः चार प्रकार के हैं। इनमें वर्ण के चार विभाग ग्रस्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, स्पृष्ट तथा ग्रर्धस्पृष्ट हैं। ग्रक्षर के चार भेद निम्नलिखित हैं —

- १, पूर्व तथा पश्चात् दोनों प्रकार के व्यापारों (व्यंजनों) से शून्य अक्षर अक्षर का प्रथम भेद है। जैसे अ।
- २. पृष्ठ (पश्चात्) व्यापार से युक्त तथा पूर्व व्यापार से शून्य ग्रक्षर ग्रक्षर का द्वितीय भेद है। जैसे—स्म।
- ३. पृष्ठ व्यापार से शून्य तथा पूर्व व्यापार से युक्त ग्रक्षर ग्रक्षर का तृतीय भेद है। जैसे ऊर्क्।
- ४. पूर्व तथा ग्रपर दोनों प्रकार के व्यापारों से विशिष्ट ग्रक्षर ग्रक्षर का नीथा भेद है। जैसे - वाक्।

पद के चार भेद नाम, ग्राख्यात, उपसर्ग तथा निपात हैं, ऐसा भगवान् पत्खालि ने कहा है। कुछ उपसर्ग को पृथक् पद नहीं मानते क्योंकि ग्राख्यात उपसर्गविशिष्ट होता है, ग्रतः ग्राख्यात में ही उसका ग्रन्तर्भाव है। जहाँ उपसर्गों में विभिवतयों का प्रयोग हुग्रा है, जैसे—''इन्द्रो देवान् प्रति प्रतिः'' 'ग्रतीनि ह कर्मािए। सन्ति'' इत्यादि में, वहाँ उपमर्ग नाम बन जाते हैं। ग्रतः उनका वहाँ नाम में ग्रन्तर्भाव हो जाता है। उनके मत में पद के चतुर्थ भेद में स्वर, पुनः ग्रादि शब्द ग्राते हैं जो नाम ग्राख्यात तथा निपात से भिन्न हैं ग्रीर विभक्तयर्थ भी जिनके गर्भ में ग्रा जाता है। ग्रतः वे विभक्तिप्रयोग के योग्य नहीं हैं। इनको नाम नहीं कह सकते क्योंकि नाम की तरह इसमें विभिक्ति का प्रयोग नहीं होता।

श्रर्थं के सम्बन्ध से प्रज्ञानयुक्त वाक् वाक्य कहलाती है। यह वाक्य भी नाभिस्थान, प्रक्रम-त्रय स्थान, मुखप्रदेश-पञ्चकस्थान तथा श्रोत्रस्थान भेद से चार प्रकार का है। यह वाक् प्रज्ञान (मन) से प्रेरित होकर, नाभि से प्रारम्भ होकर दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुँच कर उसको ग्रर्थज्ञान करा देती है और इस प्रकार चार पदों में उपस्थित होकर विलीन हो जाती है। वाक् के इन चारो भेदों को लेकर भी 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि'' इस मंत्र का समन्वय किया जा सकता है।

यह वाक्य ही प्रकारान्तर से पुनः चतुष्पद है। इसका निरूपण ऐतरेयआरण्यक में किया गया हं। वे चार पद मित, अमित, स्वर तथा सत्यानृत हैं। इनमें ऋक्, गाथा, कुम्ब्या मित कहलाते हैं। यजु, निगद तथा
वृथा वाक् अमित कहलाते हैं; साम तथा गेष्ण स्वर कहलाते हैं, ओम् यह सत्य
तथा 'न' यह अनृत कहलाता है। कितपय विद्वान् सत्य और अनृत को पृथक्
मानकर वाक्य के पाँच भेद भी मानते हैं। यास्क ने निरुक्त में
''तस्माद् ब्राह्मणा उभयीं वाच वदन्ति या च मनुष्याणां या च देवानाम्'' इस
प्रकार वाक् के जो दो भेद वतलाये हैं वे संस्कृत-भाषा तथा वेदभाषा के अभिप्राय
से बतलाये हैं, क्योंकि वेदभाषा को स्वर्गभाषा कहा जाता था। इन वाक्यों,
पदों और अक्षरों के आरम्भक वर्ण ही होते हैं। अतः सवका मूल होने से प्रारम्भ
में वर्ण ही सिखाये जाने चाहिएँ। वे वर्ण वेदभाषा में ६७ प्रकार के हैं। इन
वर्णों के समाम्नाय का इस ग्रन्थ के ग्रादि में निरूपण किया गया है।

'ग्रक्षराणामकारोऽस्मि' इस गीतास्मृति के अनुसार एक अकार-वर्ण ही सव वर्णों का आदि मूल है। इस अकाररूप अक्षर से ही भिन्न-भिन्न गुणों के समन्वय से सारा वर्णसमाम्नाय उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान् ऐतरेय ने कहा है: को यह वाक् है, यही अकाररूप वाक् स्पर्श तथा उष्मा (आकुंचन व प्रसारण) से अभिव्यक्त होकर नाना प्रकार को हो जाती है। ऐ. आ २।३।६। इस श्रुति में स्पर्श तथा ऊष्मगव्द, स्थान व करण के परस्पर संनिकर्पतारतम्य व विप्रकर्प-तारतम्य के कमशः बोधक हैं। ये स्थान और करण विहरंग तथा अन्तरंग भेद से दो प्रकार के हैं। मुखप्रदेश से बहिर्भूत अर्थात् वायु के मुख में प्रविष्ट होने से पहिले जो वायु के आश्रयभूत स्थान और करण हैं वे बहिरंग कहलाते हैं। दोनों ही जगह अर्थात् बहिरंग व अंतरंग में प्रयत्नविशेष से स्थान और करणा का संकोच व प्रसारण होने से भिन्न-भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। यहाँ स्पर्श व ऊष्मशब्द से क्रमशः संश्लेष व विश्लेष का भी बोध है। इससे स्वरों के विश्लष्ट (विश्लेषसहित) उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है। और

१. यो वैतां वाचं वेद यस्या एष विकार: स सम्प्रतिवित्। प्रकारो वै सर्वा वाक् सेषा स्पर्शोध्मिनवर्षज्यभाना बह्वी नानारूपा मवति। ऐ. ग्ना. २।३।६।

संलिष्ट उच्चारण में दो मात्रा तथा तीन मात्रा का काल लगता है। स्वरों का स्रवस्वसंकोच से घनीभाव होने पर स्वर व्यंजन बन जाते हैं। वहाँ उनके उच्चारण में स्रधंमात्राकाल लगता है। इस प्रकार ये पाँच गुण (स्राकुखन, प्रसारण, संश्लेष, विश्लेष, स्रवयवसंकोच) एक स्रकार के स्रनेकाकारतासम्पादक बनकर वर्णसमाम्नाय की उत्पत्ति में कारण होते हैं। वर्णसमाम्नाय की उत्पत्ति के कारण इन पाँच गुणों को बतलाने के लिए इस वर्णसमाम्नाय की प्रक्रमस्थान, मुखस्थान, काल, करणप्रयत्न तथा स्रनुप्रदान प्रयत्न से व्याख्या वरेंगे।

### १. प्रक्रमस्थान से वर्णभेद--

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः। गुहा त्रोिण निह्ता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋ १। १६४ । ४५ ।

यह वेद में कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राण्वायु वाग्रूप में परिण्त होने के लिए प्रक्रम करती हुई चार प्रक्रम-पदों की अपेक्षा करती है। वे चार प्रक्रमपद नाभि, उरस्, शिरस् और मुख हैं। नाभि प्राण्वायु का प्रथम पद है। वहाँ से चल कर वह उरःस्थल में, कण्ठ में या शिरःस्थान में टकरा कर प्रथम प्रक्रम को समाप्त कर लेती है। उरःस्थल में या कण्ठ में प्रथम प्रक्रम की पूर्ति होने पर वहाँ से चल कर वह शिरःस्थान में टकरा कर द्वितीय प्रक्रम को समाप्त करती है। शिरःस्थान से चलकर मुखःस्थानों में आधात प्राप्त कर वह तृतीय प्रक्रम समाप्त करती है। मुखस्थान से किर चतुर्थ प्रक्रम में वह वर्ण्रस्थ में परिण्त होकर मुख से निकलती है। जैसा कि भगवान् पाणिनि ने कहा है:—'आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को प्राप्त कर (जानकर) उनको दूसरे

१. श्रात्मा बुद्घ्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।

मनः कायाग्निमाहित्त स प्रेरयित मारुतम्॥१॥

मारुतस्तूरिस चरन् मन्द्रं जनयित स्वरम्।

कण्ठे तु मध्यमं शीष्ट्रण तारं जनयित स्वरम्॥२॥

सोदीर्णो मूर्य्यमिह्तो वक्त्रामापदध मारुतः।

वर्णान् जनयते तेषां विमागः पश्चधा स्मृतः॥३॥

स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः।

इति वर्णविदः प्राहुनिपुर्णं तं निबोधतः॥४॥

को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। मन कायाग्नि (जठराग्नि) पर ग्राघात करता है। कायाग्नि प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्राणवायु उरःस्थल में ग्राहत होकर मन्द्रस्वर को उत्पन्न करता है। कण्ठ में टकराने पर मध्यम-स्वर को तथा शिरःस्थान में टकराने पर तारस्वर को उत्पन्न करता है। वह उदीण् प्राणवायु शिरःस्थान में टकरा कर मुख में पहुँचता है। ग्रीर भिन्न-भिन्न स्थानों में संयोग के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों को उत्पन्न करता है। उन वर्णों का विभाग पाँच पकार से होता है। स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से व ग्रनुप्रदान से ऐसा वर्णरहस्यवेत्ता कहते हैं, उनको सम्यक् प्रकार से जानना चाहिए।

वहाँ नाभि, उरःस्थान तथा शिरःस्थान ये तीन पद गुहानिहित हैं अर्थात् स्पष्ट प्रतीत नहीं होते । ग्रौर मुखस्थान वर्णों के उच्चारण में उपयोगी हैं। नाभिस्थान में प्राण्वायु बनता है। उरःस्थान में वायु स्वरहप में परिण्त होती है। शिरःस्थान में स्वर ध्वनिरूप में तथा मुखस्थानों में ध्वनि वर्णाहप में परिण्त होती है। ग्रतः प्रारंभ के तीन पदों (नाभि, उरस्, व शिरस्) में वाणी के वाग् रूप प्राण्वायु की वर्णारूप से ग्रभिव्यक्ति नहीं होती। किन्तु चतुर्थ मुख-स्थान में वाक् को स्पष्ट ग्रभिव्यक्ति होती है। इस प्रतीतिगम्य ग्रर्थ को उपर्युक्त श्रुति बतला रही है।

पहले उरस्, कण्ठ, शिरस् भेद से तीन स्थान बतल।ये गये हैं। इन तीन स्थानों की बलतारतम्य से उपपत्ति है। वर्गों को उच्चारण करने की इच्छा से प्रयुक्त प्राणवायु कम बल से गित करता है तो उर:स्थान में उचित (मध्यम) बल से कण्ठस्थान में तथा बलाधिक्य से शिर:स्थान में गमन करता हुआ प्रथम प्रक्रम को समाप्त कर देता है। अतः श्विर:स्थान में ही जब इस प्राण्यायु के प्रथम प्रक्रम की समाप्ति होती है तब तीन ही प्रक्रम-पद बनते हैं। मुख से बहिर्भूत इन प्रक्रमस्थानों को नारद ने सबन-नाम में व्यवहृत किया है:—

उर: कण्ठः शिरश्चैव स्थानानि त्रीिंग वाङ्मये। सवनान्याहुरेतानि साम्नि चाप्यधरोत्तरे॥

ग्रयीत् वाङ्मय में उरस्, कण्ठ व शिरम्: ये तीन स्थान हैं। इनको सवन कहते हैं। इन्हीं तीन सवनों से त्रैस्वर्य की उपपत्ति होती है। ग्रर्थात् नाभि प्रदेश से उत्थित वायु यदि उर:स्थान में पहुँच कर तत्पश्चात् ग्रागे चल कर मुख में ग्राकर वर्णभाव में परिगत होता है, तो उस वायु का यह प्रक्रम प्रातःसवन कहलाता है। वहाँ मन्द्रस्वर उत्पन्न होता है। वह स्वर उरःस्थानीय अनुदात्त है। यदि कण्ठ में टकरा वर फिर मुख-प्रदेश में पहुँच कर वर्ण-रूप में परिगत होता है, तो मध्यन्दिन सवन होता है। वहाँ मध्यम स्वर उत्पन्न होता है। यह कर्णमूलीय स्वरित स्वर होता है। यदि उस वायु का प्रथम प्रक्रम शिरःस्थान में समाप्त होता है तो वह नृतीय सवन कहलाता है। वहाँ तार स्वर उत्पन्न होता है वह स्वर शीर्षस्थानीय उदात्त है। प्रातःकाल मन्द्र (ग्रनुदात्त) वागी से पाठ करे, माध्यन्दिन सवन में मध्यम वागी से तथा नृतीय सवन में तार (उदात्त) वागी से पठन करें। इसीलिए भगवान् ऐतरेय ने कहा है:—

'जव यह सूर्य प्रातः उदित होता है, तब प्रमन्द तपता है, ग्रतः प्रातः सवन में मन्द्र (ग्रनुदात्त वाणी से) ऋङ्मन्त्र का उच्चारण करे। जब सूर्य ग्रागे बढ़ता है तब तोव्रता से तपता है, ग्रतः मध्यन्दिन सवन में तीव्र वाणी से शंसन करे। जब सूर्य ग्रौर भी ग्रागे बढ़ता है तब ग्रौर भी तीव्रता से तपता है, ग्रतः तृतीय सवन में तीव्रतम (उदात्त) वाणी से शंसन करे।

ेपाणिनि ने भी कहा है, कि प्रोतःकाल सिंह स्वर के सहश उरःस्थान स्थित स्वर से मन्त्रों का पाठ करे, मध्याह्न में चकवे के शब्द के सहश कण्ठस्थान-स्थित स्वर से पाठ करे और साय सवत में मयूर, हंस तथा कोकिल के स्वर के

<sup>१. "यदा वा एव प्रातरुदेति—ग्नय मन्द्रं तपित ।
तस्मान्मन्द्रया वाचा प्रातःसवने शंतेत् ॥१॥
प्रथ यदाऽम्येति—ग्नथ बलीयस्तपित ।
तस्माद् बलीयस्या वाचा मध्यन्दिने शंसेत् ॥२॥
ग्नय यदाऽभितरामेति—ग्नथ बलिष्ठतमं तपित ।
तस्मात् बलिष्ठतमया वाचा तृतीयसवने शंसेत् ॥३॥
यदि वाच ईशीत । वाग् हि शस्त्रम् । यया तु वाचो तरोत्तरिण्योत्सहैत —
समापनाय, तथा प्रपद्येत । एतत् सुशस्ततमिव भवति ।" (ऐ. जा. १४ ग्र. ४४)</sup> 

२. प्रातः पठेफित्यमुरःस्थितेन । स्वरेण झार्वूलएकोपमेन । मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्मसंकूजितसंनिभेन ॥१॥ तारं तुःविशात् सवतं तृतीयं शिरागतं तच्च सदा प्रयोज्यम् । मयूरहंसान्य हृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥२॥

सहश शिरःस्थानस्थित नाद से पाठ करे, ग्रथीत् सायंकाल तृतीय सवन में शिरःस्थित स्वर का प्रयोग करना चाहिए। उपरिवोधित सवनों में प्रतिपादित स्वर के या नाद के विष्ड्थ में उच्चारण करने वाले पुष्षों का उदात्तप्रधानता में उरःक्षत, स्वरितप्रधानता में स्वरभङ्ग तथा ग्रनुदात्तप्रधानता में मूर्च्छां हो जाती है।

सवनों के अनुसार तथा पदानुसार सब स्वरों का उच्चावचभाव (निम्नोन्नतभाव) से उच्चारण करने पर उच्चारण में सुन्दरता प्रतीत होती है। प्रक्रम भेद से तीन स्वरों का भेद होता है। तीन स्वरों के भेद से अकारादि अक्षरों के भी तीन भेद हो जाते हैं। वे तीन स्वर उदात्त, श्रनुदात्त व स्वरित हैं, जैसा कि ऊपर बतलायां जा चुका है।

कोई तोन स्वरों से भिन्न एक प्रचयनामक स्वर की सत्ता ग्रौर मानते हैं। इसीलिए पारिएनि ने कहा है: -

ैहृदयस्थान में अनुदात्त का, शिरःस्थान में उदात्त का, कर्णमूल में स्वरित का तथा आस्य (मुल) में प्रचय स्वर का उच्चारण होता है ॥१॥

प्रदेशिनी को उदात, मध्याङ्गुलि को प्रचय, ग्रनामिका को स्वरित तथा किनिष्ठिका को ग्रनुदात्त समभना चाहिए ॥२॥

यद्यपि श्रदेशिनी के मूलभाग पर रखा हुआ अंगुष्ठ उदात्त को, अनामिका के मध्य में अंगुष्ठ स्वरित को तथा किनिष्ठिका के अन्तिम भाग पर रखा हुआ अंगुष्ठ अनुदात्त को बोधित करता है। इस बचन में प्रचय-स्वर का उल्लेख नहीं किया है, तथापि पाणिन्य।दि वाक्यों से मध्यमा अंगुलि में उसका निर्देश मिलता है। अतः उसे मानना ही चाहिए।

"उच्चैस्तरां वा वषट्कारः। इत्यादि वचनों में उदात्ततर स्वर का भी

१. ग्रमुदात्तो हृदि जेयो मूर्ज्युदात्त उदाहृतः। स्वरितः कर्ण्ममूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः॥१॥ उदात्तं प्रदेशिनीं विद्यात् प्रचयं मध्यतोऽङ्गुलिम्। किनष्ठां निहतं विद्यात् स्वरितं चाण्यनामिकाम्॥२॥

२. उदात्तमायाति वृषोऽङ्गः लीनां प्रदेशिनीमूलनिविष्टमूर्धाः उपान्त्यमध्ये स्वरितं धतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥

उल्लेख मिलता हैं: इसी तरह ग्रनुदात्ततर स्वर का भी। क्योंकि उदात्ततर स्वर की तरह ग्रनुदात्ततर स्वर को मानना भी उचित है। इसीलिए भगवान् 'नारद ने कहा है — उदात्त, ग्रनुदात्त, स्वरित, प्रचय तथा निघात ये पाँच स्वर के भेद हैं। एक श्रुति भी भिन्न स्वर है। इसीलिए 'एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ' यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु। इत्यादि सूत्रों में त्रैस्वर्य को बोध कर एकश्रुति का विधान किया है।

वस्तुतः ये उदात्ततरादि स्वर श्रैस्वर्य से भिन्न नहीं हैं। क्योंकि उदात्त का तरतमभाव से उच्चारण करने पर उदात्ततर, उदात्त व प्रचित ये तीन भेद हो जाते हैं। ग्रतः स्वर की सूक्ष्मता के प्रदर्शन के ग्रनुरोध से तीन भेद होने पर भी उदात्ततर ग्रौर प्रचित उदात्त से पृथक् नहीं हैं। जैसा कि भगवान् नारदक्ते कहा है:—उदात्त ही स्वरित से परे होने पर प्रचय कहलाता है, वह पृथक् स्वर नहीं हैं:

उदात्त ग्रौर स्वरित के मध्यवर्ती होने से प्रचित स्वर को कितने ही उदात्त मानते हैं। दूसरे प्रचित का स्वरित में ग्रन्तर्भाव मानते हैं। जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा है:—³उच्च (उदात्ता) तथा ग्रनुदात्त के योग होने पर स्वरित स्वर कहलाता है। उनकी एकता को प्रचय-स्वर कहते हैं। एकश्रुति भी त्रेस्वर्य व्यवस्था का ग्रपवाद है, त्रैस्वर्य का नहीं। विना त्रैस्वर्य के तो ग्रक्षर का उच्चारण ही नहीं हो सकता। ग्रतः स्वर उदात्ता, ग्रनुदात्त व स्वरित तीन ही हैं। शेष सभी स्वरों का इन्हीं में ग्रन्तर्भाव हैं।

साममन्त्र में षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद भेद से जो सात स्वर बतलाये गये हैं वे भी उदात्तादि तोन स्वरों से ग्रतिरिक्त नहीं हैं।

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः प्रचितस्तथा निघातश्चेति विजेयः स्वरभेदास्तु पश्चधा ।।

२. य एवोदात इत्युक्तः स एव स्वरितग्त्परः। प्रचयः प्रोच्यते तज्जीर्न चात्रान्यत् स्वरान्तरम्॥

३. उच्चानुदात्तयोयोंगे स्वरितः स्वर उच्यते । ऐक्यं तत्प्रचयः प्रोक्तः सन्धिरेषां मियोऽद्भुतः ॥

क्योंकि 'नियाद व गान्धार उदात्तप्रभव, ऋषभ व धंवत अनुदात्तप्रभव तथा पड्ज, मध्यम व पंचम स्वरितप्रभव माने गये हैं। इस प्रकार पािंगन्यादि ने उन सातों का उदात्तादि तीन स्वरों में ही अन्तर्भाव कर दिया है। याज्ञवल्क्य आदि ने भी इसी तथ्य को स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा है कि 'गन्धवं वेद में जो षड्ज आदि सात स्वर वतलाये गये हैं, वे ही वेद के उदात्तादि तीन स्वर हैं। निपाद व गान्धार को उदात्त, ऋषभ तथा धँवत को अनुदात्त, षड्ज, मध्यम व पंचम को स्वरित जानना चाहिए।

वस्तु तो उदात्तादि स्वरों का कारण प्रक्रमगत उच्चत्व नीचत्वादि हैं। तथा पड्जादि स्वर ध्वनिरागभेद-मूलक हैं। यही उदात्तादि तथा षड्जादि स्वरों में मौलिक भेद है। जैसा कि नारद ने कहा है —

³मयूर एड्ज स्वर में वोलता है, गायें ऋगभ स्वर में रंभाती हैं। अज ग्रौर ग्रंवि गान्धार का उच्चारण करते हैं। क्रींच मध्यम स्वर तथा वसन्त में कोविल पंचम स्वर वोलती है। घोड़ा धैवत तथा हाथी निपाद स्वर का उच्चा-रण करता है। इन षड्जादि स्वरों के उच्चारणोपयोगी स्थानों का निर्देश विशेष रूप से नारदिकक्षा में किया गया है। ये सातों स्वर संगीत में उपयोगी हैं। साधारण उच्चारण में इनका कोई विशेष उपयोग नहीं है। ग्रतः इनका विशेष विवेचन यहाँ नहीं किया जा रहा है। सर्वेगाधारण उदात्तादि तीन स्वर ही हैं। इन तानों स्वरों में िपिभेद यद्यपि नहीं है, तथापि अनुदात्त को ग्रक्षर के नीचे तिरछी रेखा (ग्रं) के द्वारा, स्विति को ऊपर तिरछी रेखा (ग्रं) के द्वारा,

१. उदाले निषादगान्वारावनुदात्त ऋषमधैवतौ । स्वरितप्रमवा ह्येते षड्जमध्यमपश्चमाः॥

२. गान्धर्ववेदे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः । त एव मेदे विजेयास्त्रय उच्चादयः स्वराः ॥ उच्चो निधादगान्धारौ नीचावृष्यभ्यंवतौ । शेषास्तु स्वरिता श्लेयाः षड्जमध्यमपञ्चगाः ॥

३. षड्जं बदित मयूरो गावं रम्भन्ति चषभम् । ग्रजाविके तु गान्धारं क्रीञ्चो बदित मध्यमम् ॥ पुष्पसाथा रो काले कोकिलो बक्ति पञ्चमम् । ग्रद्भवस्तु धैवतं विक्ति निषादं विक्ति कुञ्जरः ॥

उदात्त को ऊपर दण्डाकार रेखा (ग्रं) के द्वारा तथा प्रचय को स्वरित व उदात्त की मिली हुई रेखाग्रों (ग्रं) के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार स्वरों की यह श्रनुभवगम्य त्रिविधता प्रक्रमभेद के द्वारा मालूम करनी चाहिए।

# २. मुखस्थान से वर्णभेद

संयोग, विभाग व शब्द से शब्द की उत्पत्ति भगवान् किंगाद बतलाते हैं। वहाँ संयोग में जो स्थायी भाव है वही संयोग का प्रतियोगी है। इसे ही स्थान कहते हैं। संयोग में जो संचारी भाव है वही संयोग का ग्रनुयोगी है। उसे करण कहते हैं। ये स्थान ग्रीर करण बाह्य ग्राम्यन्तर भेद से दो प्रकार के हैं। वायु के प्रक्रम में मुख में ग्राने से पहिले जो वायु के स्थान ग्रीर करण हैं वे बाह्य हैं। ग्रीर मुखप्रदेश के ग्रन्दर वर्त्तमान स्थान ग्रीर करण ग्राम्यन्तर कहलाते हैं। बाह्य स्थान उरः, कण्ठ व शिरोभेद से तीन हैं। मुख में कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त तथा ग्रोष्ठभेद से पाँच स्थान हैं। जिह्वा का मूलभाग कण्ठ है। मुख में दन्त व उलूखल स्थान के पूर्व भीतरी प्रदेश में भुका हुग्रा जो प्रदेश है उसका पूर्व पाश्व तालुमूलस्थान है। उसी का पश्चिमपाश्व मूर्धा स्थान है। उसके ग्रत्यन्त समीप का पश्चिम भाग दन्तमूल स्थान है। उत्तर (ऊपर का) ग्रोष्ठ ग्रोष्ठ ग्रोष्ठ न्यान है। इन पाँचों स्थानों में क्रमशः जिह्वामूल, जिह्वाण मभाग, जिह्वा का उपाग्र भाग, जिह्वा का ग्रग्रभाग तथा ग्रधरोष्ठ इन पाँचों करणों का संयोग होने पर सब वर्ण उत्पन्न होते हैं।

वायु जिस मात्रा में जिस प्रक्रम से ग्रारम्भ होकर कण्ठ स्थान में पहुँच कर ग्राम बनती हैं। उसी मात्रा में उसी प्रक्रम से प्रारम्भ होकर तालुस्थान में पहुँच कर वह इकार बनती है। इसी प्रकार मूर्धस्थान में ऋकार, दन्तमूल में लुकार तथा ग्रोष्ठ में उकार बनती है। एक ही प्राण्यायु भिन्न-भिन्न स्थानों में पहुँच कर ग्रकार, इकार, ऋकार, लुकार व उकार इन भिन्न-भिन्न स्थानों में परिण्यत हो जाती है। ग्रतः एक ही ग्रकार ग्रक्षर के, स्थानभेद के कारण ये पंचिष्ठ रूप बन जाते हैं। यहां प्रक्रमभेद से भिन्न-उदात्ता, ग्रमुदात्ता व स्वरित स्वरों का समान रूप से कण्ठादि स्थानों से सम्बन्ध है। ग्रतः इनके पाँच ही स्थान सिद्ध होते हैं। उदात्तादि भेदों के कारण स्थानादि का भेद नहीं होता।

'िकतने ही ऐसा मानते हैं कि मुखादिकण्ठभाग में कृकाटिका, जिह्वामूल व कर्णमूल ये तीन स्थान हैं। मुखमध्यभाग में तालु, मूर्था व दन्तमूल ये तीन स्थान हैं। मुखान्त्यभाग में सृक्का, उपध्मा व ग्रोष्ठ ये तीन स्थान हैं। सारे मुख में ग्रनुगत नासानाडी नासिका स्थान है। इस प्रकार वर्णों के दश ग्राभ्यन्तर स्थान हैं। इनमें सृक्का व उपध्मा, जो कि ग्रोष्ठ के पास हैं, का ग्रोष्ठ में ही ग्रन्तर्भाव है।

भगवान् पारिएनि ने उरः, कण्ठ, शिरस्, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, श्रोष्ठ तथा तालु ये स्राठ वर्गास्थान वतलाये हैं। उनमें उपर्युक्त कण्ठ, तालु, शिरः, दन्त, स्रोष्ठ इन स्थानों से उरस्, जिह्वामूल तथा नासिका ये तीन स्रविक हैं। इनमें <sup>२</sup>वर्गों के पंचम वर्गों तथा ग्रन्तस्थ वर्गों से संयुक्त हकार का (उर:स्थान) है तथा ग्रसंयुक्त हकार का कण्ठस्थान है । इस नियम के ग्रनुसार ह्न, हा, हा, हा, ह्न, ह्व में हकार का उर:स्थान है। २क ५ स में ककार व खकार से पूर्व उच्चारित ग्रर्ध-विसर्ग-सदृश हकार का जिह्वामूल स्थान है। ये दोनों स्थान कण्ठ के समीपस्थ भ्रवान्तर प्रदेश होने से कण्ठ में ही भ्रन्तर्भृत हैं। इसी प्रकार कृकाटिकामूल, जिह्वामूल व कर्णामूल के कण्ठ के अवान्तरप्रदेश होने से कण्ठ स्थान से ही इनका ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार पाँच हो स्थान भ्रव-शिष्ट रहते हैं। नासिका का भी कण्ठादि पाँच स्थानों से युक्त होने के कारण कण्ठादि स्थानों के समीप होने से कण्ठादि स्थानों से ही उसका ग्रहरा है और उन्हीं में उसका अन्तर्भाव है। इस प्रकार अवान्तर भेदों को पृथक् स्थान मानने पर दश और संक्षेप में पाँच ही स्थान हैं। नासिकास्थान का इतर पाँच कण्ठादि स्थानों के साथ कोई विरोध न होने से मुख तथा नासिका से उच्चरित पाँच स्वर ग्रौर वन जाते हैं:--ग्रँ-इँ-ऋँ-लूँ-उँ। ये पाँच ग्रनुनासिक स्वर हैं। ऋकार व लृकार में स्वरभक्ति के नासिक्य होने से अनुनासिकता है।

## ३. काल से वर्गभेद

श्रकार के उच्चारण में जितना काल लगता है उस काल को मात्रा कहते

१. प्रष्टी स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोशी च तालु च॥

२. हकारं पञ्चमयुंग्तमन्तस्थामिश्च संयुतम्। ग्रीरस्यं तं विजानीयात् कण्ड्यमाहुरसंयुतम्॥

हैं । 'ग्रौदन्नजि ने निमेषकाल को तथा <sup>२</sup>नारद ने निमेषकाल ग्रथवा विष्युदुन्<mark>मेष</mark> काल को मात्रा कहा है। इस मात्रा के तारतम्य से वर्गों की मात्राग्रों का नियमन है। ग्रकार जब ग्रकार से मिलता है तब परतोयोग से वह द्विमात्रिक ग्रथित् दीर्घ हो जाता है। दिमात्रिक को ही दीर्घ कहते हैं। ग्रकार का जब म्राकार से मेल होता है तब बह स्वभाव से म्रिभिनिहित हो जाता है। दोनों स्वरों के नाभिद्वय की एकता ही ग्रिमिनियान है। ग्रियक बलवाले में स्वत्प बल वाले का विलयन स्वाभाविक है। अतः अकार की आकार से सन्धि (मेल) होने पर अधिक बल वाले दिमात्रिक दीर्घ ग्राकार में एकमात्रिक हस्व ग्रवार का विलयन होकर ग्राकारमात्र ही शेष रह जाता है वह त्रिमात्रिक नहीं होने पाता। म्राकार का स्रकार से या स्राकार से मेल होने पर दोनों वर्णों के नाभिद्वय के सम्बन्ध से स्रभिनियान हो जाता है। स्रतः द्रिमात्रिकता ही उसमें रहती है, त्रिमात्रता या चतुर्मात्रता नहीं ग्राती । वयोंकि परतोयोग के विना वर्ग में त्रिमात्रता या चतुर्मात्रता नही ग्राती। प्रयत्नविज्ञेप के द्वारा पुरतोयोगविवक्षा में तो त्रिमात्रता या चतुर्मात्रता भी बन सकती है। त्रिमात्र या चतुर्मात्र स्रक्षर की प्लृतसंज्ञा होती है। इस प्रकार मात्रा के तारतम्य से अकार के ह्रस्व, दीर्घ व प्लृत ये तीन भेद हो जाते हैं। (क मात्रा से उच्चारित स्रकार हस्व, द्विगुंग मात्रा से उच्चारित दीर्घ तथा त्रिगुंग या उससे म्रधिक गात्रा से उच्चारित स्वर प्लृत कहलाता है। इस प्रकार इकारादि वर्गों में मात्रातारतम्य के कारण यह त्रिविधता होती है। ल्कार में द्विमात्रता नहीं होती। अतः जहाँ उदात्त, अनुदात्ता, स्वरित भेद से त्रिविध अकारादि वणौं के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भेद से प्रत्येक के तोन भेद होकर ६, ६ भेद हो जाते हैं, वहाँ लुकार के ६ ही भेद होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक ही स्रकार के प्रक्रम-भेद से उदात्ता, ग्रमुदात्ता व स्वरित भेद, पांच स्थानों के भेद से ग्र, इ, ऋ, लृ, उ ये भेद तथा मात्राभेद से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये तीन भेद होते हैं। ये ४२ भेद विशृद्ध ग्रयात् निरनुनासिक ग्रकार के हैं। इतने ही भेद सानुनासिक के होते हैं। इस प्रकार ६४ भेद अकार के हो जाते हैं।

<sup>-</sup> १. निमेषकालो मात्रा स्यात्। इत्यौदव्रजि:।

२. निमेषकालो मात्रा स्यात् विद्युत्कालेति चापरे। नारदः।

## ४. आभ्यन्तर प्रयत्न से वर्गभेद

मुख के अन्दर कण्ठ, तालु, मूर्घा, दन्त, ओष्ठ् इन पाँचों स्थानों में जिह्वामूलभाग आदि करणों का संयोग के लिए जो प्रयत्न है, उसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट तथा विवृत भेद से दो प्रकार का है। जिस प्रयत्न से स्थानों में करणों के सार्श का तारतम्य होता है, उमे स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं:—

- (१) ग्र, इ, ऋ, ल, उ ये ग्रस्पृष्ट स्वर हैं।
- (२) s य र ल व ये ईन्त्स्पृत् ग्रस्तस्य वर्ण हैं।
- (३) म्र य ड द ब ये दुःस्पृष्ट म्रन्तःस्य वर्ण हैं।
- (४) ग ज ड द व -- ये मृदुस्पृष्ट स्पर्श वर्गा हैं।

विवृत को विवरण या संप्रसारण कहते हैं। जिस प्रयत्न से स्थानों से संयोगकाल में करण तरतमभाव से (न्यूनाधिक भाव से) सम्प्रसारित होते हैं, वह स्पर्श विरोधी धर्म विवृत कहलाता है। ग्रतः विदृत प्रयत्न में स्पर्श का ग्रभाव होता है। इसीलिए ग्र, इ, ऋ, लृ. उ — ये पूर्ण विवृत स्वर हैं। इनमें स्थान व करण के स्पर्श का सर्वथा ग्रभाव है। स्थानों में करण स्पर्श के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, उतनी ही विवृत प्रयत्न में कमी ग्राती है। स्पर्श की न्यूनाधिकता से विवृत में न्यूनाधिकता होती है।

सम्प्रसारित स्थान करए। वाले वर्णों में एक-एक वर्ण की जितनी मात्रा होती है, उसके अर्थाश का ह्राम होने पर विवृतार्थ प्रयत्न द्वारा इनमें संकोच हो जाता है। और तब वे एकमात्रिकतारूप स्वर से च्युत होकर अर्थमात्रिक व्यंजन हो जाते हैं। जैसे— ऽयर लवये अर्थविवृत अन्तस्थ वर्ण व्यंजन हैं। इन पाँचों अन्तस्थवर्णों में प्रथम वर्ण विवृत्ति है। यह अर्थमात्रिक वर्ण है। अभिनिधान, सन्ध्यक्षर, उष्मान्त:स्थ गति में विवृत्ति होती है। जैसे— हरेऽव, विष्णोऽव यह अभिनिधान स्थान है। ए, आरो ये सन्ध्यक्षर स्थान हैं। इकार व अकार की सन्धि होने पर जैसे इकार, पर अर्थ मात्रा से च्युत हो जाता है। उसी प्रकार अकार व इकार को सन्धि होने पर पूर्व अकार, पर अर्थमात्रा में रहित होकर अर्थमात्र अकार दोष रह जाता है। जैसा कि पारिणिन ने कहा है— 'एकार, ग्रोकार में कण्ठस्थानीय ग्रकार की ग्रर्थमात्रा ही शेष रहती है। यह ग्रकार प्रर्थमात्र होने से व्यंजन है। ग्रीर पूर्ण स्पृष्ट न होने से स्वर भी है। इस प्रकार स्वर व व्यंजन दोनों के धर्मों के सम्बन्ध से यह ग्रन्त:स्थ कहलाता है। विवृत्ति कां तीसरा स्थान उष्मान्तःस्थगित है। जैसे—'सदय इह, हर इह, विष्ण इह' इन उदाहरणों में है। 'सदच इह' में ऊष्म हकार या विसर्ग अर्घमात्र विवृत्यकार हो जाता है। इसीलिये पाणिनि ने कहा है:—

वृहकार की-म्रोभाव, विवृत्ति, श, ष, स, रेफ, जिह्वामूल ग्रीर उपध्मा ये द गतियाँ हैं। वह विवृत्त्यकार व्यंजन है। उसके कारण पूर्व स्रकार तथा इकार का विच्छेद हो जाने से उनमें स्वरसिन्ध नहीं होती। इसी प्रकार हर इह, विष्णा इह, इन उदाहरणों में अन्तःस्थ य ग्रौर व विवृत्त्यकार वन गये हैं। उस व्यंजन से विच्छेद होने के कारण स्वरसन्धि नहीं होती है। यहाँ विवृत्ति का स्वरूप दोनों स्वरों के मध्य में विच्छेद ही हैं। शाकत्य ने यहाँ य स्रौर व का लोप माना है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि वर्णलोप होने पर स्वरसन्धि अवश्य होती। वैयाकरणों द्वारा कल्पित 'पूर्वत्रासिद्धम्' सूत्र से यकार-लोपादि को ग्रसिद्ध मानकर सन्ध्यभाव बतलाना बालिशक्षोपयोगी कल्पनामात्र है। क्योंकि शास्त्रीय प्रक्रियाविशेष की शब्दोच्चारणविशेष के स्राधान में सामर्थ्य नहीं है। शास्त्र केवल शब्द की स्यिति का बोधक होता है न कि शब्दस्थिति का जनक। इसलिए 'हर इह' इत्यादि स्थलों में यकारादि-लोप-प्रिक्रिया से पाणिति को सन्तोष नहीं हुम्रा मौर उन्होंने 'लोप: शाकल्यस्य' कहा। म्रयीत् लोप द्वारा सन्ध्यभाव का प्रतिपादन शाकल्य का मत है न कि पारिएनि का । पाणिनि के मत में तो य स्रोर व के स्थान में विवृत्ति रूप वर्णादेश होता है। उस विवृत्त्यकार के द्वारा विच्छेद होने से ग्रकार व इकार में सन्धि नहीं होती। इन म्रन्तस्य वर्णों को मुख व नासिका दोनों स्थानों से उच्चारण करने पर य वं लं ऐसे अनुनासिक वर्ण होते हैं। रेफ नासिक्य नहीं होता। और विवृत्ति भी नासिक्य नहीं होती। अप्युङ्ळ्व्ये ईषद्विवृत अन्तस्य वर्ण हैं। इनमें पहिला वर्ण 'म्र' संवृत म्रकार है। 'ऐ', ग्रीर 'ग्री' में जो ग्रकारोच्चारण की प्रतीति होती है वह संवृत ग्रकार है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है:-

१. ग्रघंमात्रा तु कण्ड्यस्य एकारीकारयोभंवेत् । पा० शि० । २. ग्रोमावश्च विवृत्तिश्च श्रषसा रेफ एव च ।

जिह् वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः॥ पा० शि०

ेएकार व स्रोकार में स्राघी मात्रा कण्ठ्य वर्ण की तथा ऐकार व स्रोकार में भी स्राघी मात्रा कण्ठ्य वर्ण स्रकार की है। वे चारों वर्ण विवृत व संवृत उभयात्मक हैं। संवृत एकमात्रिक होता है स्रोर विवृत द्विमात्रिक होता है।

ेपाणिनि ने स्वरों व ऊष्म वर्णों का विवृत करण माना है। ए और ओ को विवृततर तथा ऐ श्रौ को विवृततम वतलाया है। वह सन्ध्यक्षरता के कारण बतलाया है। श्रौर संवृतत्वकथन धोकार के एक प्रदेश (श्रकार) की अपेक्षा से किया है। एकारादि सन्ध्यक्षरों में संवृत ग्रन्तःस्थ ग्रकार मध्यम में विद्यमान है ग्रतः इन में स्वरत्व नहीं रहेगा यह भ्रम निराधार है। क्योंकि विवृततरत्व व विवृततमत्व के कारण उनका स्वरत्व ग्रक्षण्ण है। म्लेच्छ भाषा-लिप में भी दो प्रकार के ग्रकार हैं। जैसे—पारसी लिप में विवृत ग्रकार का (।) श्रिलिप शब्द से तथा संवृत ग्रकार का 'ग्रयन' 'ट्र' शब्द से उल्लेख किया है। 'ग्र ग्रु' इस सूत्र का निर्माण करते हुए भगवान् पाणिनि ने भी ग्रकार के इस द्वैविध्य का उपदेश किया है। उन दोनों ग्रकारों में संवृत ग्रकार ग्रन्तस्थ है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से विवृत है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से विवृत है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से ववृत है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से ववृत है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से ववृत है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से ववृत है क्योंकि वह व्यंजन है। ग्रौर दूसरा ग्रकार स्वर होने से ववृत है क्योंकि

'ऐ ग्रौ' इत्यादि में पृथक रूप से अकारोच्चारराप्रितिवन्ध के लिए उसके उच्चाररा में प्रयत्निवशेष की अपेक्षा होने से ऐकार ग्रौकार के अन्तर्गत अकार को दुःस्पृष्ट ग्रकार मानना चाहिये। ईपत्स्पृष्ट य पूर्ण स्पृष्ट वन्ती के बीच मध्यम को दुःस्पृष्ट ग्रकार मानना चाहिये। ईपत्स्पृष्ट य पूर्ण स्पृष्ट वन्ती के बीच मध्यम को से स्पर्शिसिद्धि के लिए प्रयत्निवशेष की वहाँ अपेक्षा है। ग, ज, ड, द, ब विवृत रहित स्पर्श हैं। यदि ये पाँचों स्पर्श वर्ण मुख व नासिका दोनों स्थानों से विवृत रहित स्पर्श हैं। यदि ये पाँचों स्पर्श वर्ण मुख व नासिका दोनों स्थानों से उच्चारित किये जाते हैं तो स्थान-द्वय-योगी बनकर इ, ज, ण, न, म ये वर्ण बन

ग्रधमात्रा तु कष्ठ्यस्य एकारीकारयोर्भवेत् ।
 ऐकारीकारयोर्मात्रा तयोविवृतसंवृतस् ॥
 संवृतं मात्रिकं नेथं विवृतं तु द्विमात्रिकम् । (पा० दिा०)

२. स्वराणामूष्मिंगां चैव विवृतं करगां स्मृतम् ।
तेभ्योऽपि विवृतावेडौ ताभ्यामैचौ तथैव च ॥ पा. शि.

३ स्वराणामूष्मणां चैव विवृतं करणं स्मृतम्। पा. शि. ।

जाते हैं। शुद्ध स्पर्शों की तरह ये नासिक्य वर्ण भी पूर्ण स्पृष्ट व विवृतप्रयत्न-रहित ही हैं।

# ५. बाह्य-प्रयत्न से वर्णभेद

़ वर्णरूप में परिरात होने से पूर्व की अवस्था में विद्यमान वर्णों का उपादानभूत वायु ग्रनुप्रदान कहलाता है। मुख स्थान से वहिर्भूत उरः, कण्ठ व शिरः स्थान में संयोग के लिए वर्णोपादानभूत वायुरूप ग्राप्रदान का जो प्रयत्न है, वह बाह्य प्रयत्न है। यह बाह्य प्रयत्न दो प्रकार का है संवार, नाद, घोष भेद से तीन प्रकार का प्रथम है ग्रौर विवार, श्वास, ग्रघोप भेद से त्रिरूप द्वितीय है। जिस उच्चारण में श्रनुप्रदान मृदु होने से बाह्य नली को फंलने नहीं देता है वह संवार कहलाता है। ग्रौर खर होने से जो ग्रानुप्रदान कण्ठनली को फैला देता है वह विवार है। जिस उच्चारण में वर्णस्वरूप का ग्रारम्भ करने के लिए अनुप्रदान में वायु को मात्रा अधिक होती है और प्राएारूप अग्नि की मात्रा कम होती है उसे श्वास प्रयत्न कहते हैं तथा प्राण्हिय तेज की मात्रा जहाँ श्रिधिक भीर वायु की मात्रा न्यून होती है, उसे नाद कहते हैं। जिस प्रयत्न में हढ़ ग्रंग-बन्धन से उच्चारित वर्ण में प्रतिध्वनियोग्यता कम होतो है, वह ग्रघोप कहलाता है तथा जिस प्रयत्न में शिथिल ग्रंगवन्ध के कारण वर्ण में प्रतिध्वनियोग्यता ग्रधिक होती है उसे घोष कहते हैं। इनमें संवार, नाद व घोष परस्पर उपकारक होने से अविनाभूत हैं। अर्थात् जहाँ एक रहता है वहाँ शेव दो भी अवश्य रहते हैं। स्रतः इन प्रयत्नों के संस्या में ६ होने पर भी तीन-तीन के परस्पर स्रविनाभूत होने से वस्तुतः स्रतुप्रदान प्रयत्न के दो हो भेद हैं। इसलिए संवार, नाद, घोप ह्म बाह्य प्रयत्न वाले ग्र, य, र, ल, व, ग्र, यु, इ, ळ, व, ग, ज, ड, द, ब, ङ, त्र, गा, न, म वर्ण सिद्ध हो जाते है। ये ही, वर्ण जब विवार श्वास अघो । रूपः ग्रनुप्रदान से युक्त होते हैं तब क, च, ट, त, प हो जाते हैं। विवार, श्वास, श्रघोष प्रयत्नों का नासानाडो से विरोध है श्रतः क, च, ट, त, प, नासिक्य नहीं होते। अतः ङ, अ, ण, न, म वर्णं भी जब श्वास प्रयत्न से युक्त होंगे, तो विज् द क च, ट, त, प में ही परिएात होंगे न कि नासिक्य क, च, ट, त, प में।

'पाशिशनि ऽय र ल व इन अन्तस्य वर्गों तथा ग, ज, ड, द, ब इन वर्गों

ईषन्नादा यस् जशो नादिनो हम्मषः स्मृताः । ईषच्छ्रवासांश्वरो विद्यात् श्वासिनस्तु लफावयः॥ (पा॰ शि॰)

श्वास है। पूर्ण स्पृष्ट प्रयत्न वाले क, च, ट, त, प वर्ण यदि आम्यन्तर प्रयत्न में आर्द्धस्पृष्ट रूप से उच्चारित होते हैं तो वे श, प, स, ह ये ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। यद्यपि क, च, ट, त, प पाँच वर्ण हैं और ऊष्म वर्ण श, प, स, ह भेद से चार हो हैं, तथापि अर्घ स्पृष्ट से उच्चारण करने पर क और प दोनों वर्ण हकाररूप में ही परिएात होते हैं, अतः ऊष्म वर्ण चार ही हैं। श, प, स, ह ये नासिक्य नहीं होते। क्योंकि विवार, श्वास व अशोप बाह्य प्रयत्न नासा नाड़ी के विरोधी है। पािशानि ने भी 'अमोऽनुनासिका न हों' इस उक्ति के द्वारा नादप्रया वाले रेफ व हकार की तथा श्वास प्रयत्न वाले सभी वर्णों की अनुनासिकता का निषेध किया है। इस प्रकार दिविध बाह्य प्रयत्नों से ३४ वर्ण निष्पन्न होते हैं। उनमें अदि के ४ स्वर (अ, इ, ऋ, लृ, उ,) तथा २६ व्यंजन (अ, य, र, ल, व, अ, य, र, ळ, व, ग, ज, ड, द, व, ङ, ज, ग, न, म, क, च, ट, त, प, श, प, स, ह) सम्मिलित हैं।

## सन्ध्यक्षरों के स्थान व प्रयत्न

यौगिक वर्गों में दो सवर्गों (समान स्थान व समान ग्राम्यन्तर प्रयत्न वालों) के योग में स्थानभेद नहीं होता है। ग्रतः ह्रस्त्र, दीर्घ व प्लुत वर्गों का स्थान समान ही होता है। ग्रतः ग्रा, ग्रा, ग्रा ३ ये तीन कण्ठ्य हैं। इ, ई, इ ३ ये तीनों तालव्य हैं। इसी प्रकार ऋकारादि वर्गों में भी समभना चाहिए। विभिन्न स्थान वाले वर्गों की सहिता में संध्यक्षर द्विस्थान वाले होते हैं। इसी-लये पारिग्निन कहा है:—

# 'ए ऐ त् कण्ठतालव्यावो ग्रौ कण्ठोष्ठ गौ स्मृतौ । इति ।

हकार का पूर्व तथा पर दोनों प्रकार से संयोग होता है। वर्गों के पश्चम वर्गों एवं अन्तस्य वर्गों के परे होने पर हकार का पूर्व संयोग होता है और वहाँ हकार उर स्थानीय होता है। जैसे ह्ल, ह्ल, ह्म, ह्म, ह्म, ह्ल, ह्म में। क और ख के होने पर हकार का जिह्लामूल स्थान तथा प और फ के परे होने पर उपध्मा स्थान होता है, ऐसा शाकटायन मानते हैं। क, च, ट, त. प, ग, ज, ड, द, ब, ङ, अ, रा, न, म तथा र, ल, इ ळ से परे जब हकार होता है तब उमका परसंयोग होता है अोर उस समय हकार आश्रयस्थानभागी होता है। इससे क, च, ट, त, प से हकार का संयोग होने पर ख, छ, ठ, थ,

फ एवं ग, ज, ड, द, ब से पश्चात् हकार का संयोग होने पर घ, भ, ढ, घ, भ वर्ण निष्पन्न होते हैं। इसीलिये पाणिनि ने वहा है:—

'स्र स्रीर ह कण्डस्थानीय है। इकार, चवग, य स्रीर ा नालव्य हैं।' उ स्रीर पवर्ग स्रोह्य हैं। ऋ, टवर्ग, र, प मूर्धन्य हैं। लृ, तवगे, ल, म दन्त्य हैं। कवर्ग जिह्वामूलस्थानीय है। इ, एा न, म तथा र स्रीर ल लोकभाषा में मोष्म उपलब्ध होते हैं। जैसे साइहा, कान्हा, साम्हर, गेल्हा स्रादि अव्दों में। छन् भाषा में सोष्म इकारादि का प्रयोग नहीं मिलता। स्रतः कात्यायन ने उस वर्गों को सोष्म वर्गों में गएगा न कर दश वर्गों को हो सोष्म बतलाया है। स्र्यात् वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्गा सोष्म हैं। हकार यद्यपि स्रधं-स्पृष्ट है तथापि जिन ककारादि से इसका संयोग होता है वे पूर्ण स्पृष्ट हैं। स्रतः दितीय तथा चतुर्थ सोष्म वर्गों को भी पूर्ण स्पृष्ट हो माना जाता है। इसीलिए पाणिनि ने उस्वरों को स्रस्पृष्ट, य, र, ल, व को ईप्तस्पृष्ट, श, प, स, ह को सर्ध-स्पृष्ट तथा शेष वर्गों को पूर्ण स्पृष्ट वतलाया है। इन सभी वर्गों के समान रूप से स्पृष्ट प्रयत्न वाले होने पर भी इनके बाह्य प्रयत्नों में भेद है। वर्गों के प्रथमक, च, ट, त, प तथा तृतीय-ग, ज, ड, द, व सल्पप्राग्ग हैं एवं वर्गों के द्वितीय-ख, छ, ठ, थ, फ एवं चतुर्थ-घ, भ, ढ, ध, भ महाप्राग्ग हैं।

श्री मथुतूदनविद्यादाचस्पतिप्रणीत पथ्यास्त्रस्ति ग्रन्य में गुरापरिष्कार नामक तृतीय प्रपाठ की हिन्दी-व्यास्या समाप्त ॥ ३ ॥

कण्ड्यावहाविचुपशास्तालव्या प्रशेष्ठजावुपू ।
 स्युर्मूर्धन्या ऋटुरषा दग्त्या लृतुलसाःः स्मृताः ॥
 जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दग्त्योष्टो वः स्मृतो बुधैः । पा० शि० ।

२. 'द्वितीयचतुर्याः सोव्माराः । इति ।

३ श्रचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीवन्तेमस्पृष्टाः शलः स्मृताः । श्रेवाः स्पृष्टा हलः प्रोवता निबोधानुप्रशनतः ॥ पा० शि० ॥

४. ईषन्नादा यग् जशो नादिनो हभवः स्मृताः । ईषच्छ्वासांस्चरोविद्यात् स्वासिनस्तु खफादयः ॥ पा. द्वि.

# ग्रक्षरिनर्देशात्मक चतुर्थ प्रपाठ

मन्त्र को जानने की इच्छा वाला पुरुष प्रत्येक पद में स्वर, वर्गा, स्रक्षर, मात्रा उनके प्रयोग तथा स्रर्थ को जाने। (१) वेद के स्रध्ययन से, उसके दान से, उसके श्रवण से तथा वेद के वर्गों स्रक्षरों विभक्तियों व पदों के ज्ञान से धर्म होता है। (२) इस कात्यायनोक्ति से यह स्पष्ट सिद्ध है कि वर्गाज्ञानपूर्वक तथा स्रक्षरज्ञानपूर्वक वेदार्थज्ञान ब्राह्मर्गों का निष्कारण कर्त्तव्य है। वहाँ वर्गाज्ञान का निष्पण हो चुका। स्रक्षरज्ञानसिद्धि के लिए इस प्रकरण का का स्रारंभ किया जाता है।

ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण् होता है। त्रिभेदिभिन्न यह ब्रह्म विश्व वनता है। ब्रह्म के तीन भेद पर, ग्रक्षर व क्षर हैं। दिग्, देश, काल से ग्रनविच्छन्न होता हुम्मा भी जो क्षर तथा ग्रक्षर का ग्रालम्बन (ग्राधार) होने से मन की तरह परिच्छन्न होता है वहीं अव्यय नामक परब्रह्म है। वही चिति के द्वारा मन, प्राणा व वाग् बनता है। इस मनोमय ग्रव्यय में ग्रवलम्बित प्राणमय तथा क्षरों का संचालक कुटस्थ तत्व ग्रक्षर कहलाता है। ग्रक्षर में ग्रवलम्बित वाङ्गय यह लमग्र भूतनमूह क्षर कहलाता है। इन ग्रव्यय (पर) ग्रक्षर व क्षर से भिन्न कोई कोई तत्व संसार में नहों है। ग्रव्यय, ग्रक्षर व क्षर तीनों पुरुष मिलकर एक पुरुष है। जिसे वेद में घोडशी कहा है। उस पुरुष को विशुद्ध ग्रात्मा भी कह सकते हैं, विग्रहवान् ग्रात्मा भी, तथा ग्रनेक विग्रहवानों (शरीरधारियों) से बना हुग्रा स्कन्ध (भूतग्राम) भी। जो कुछ भूत व भव्य जगत् में दृष्टिगोचर होता है, वह पुरुष हो है। वह पुरुष मनोमय, प्राणमय व वाङ्मय है।

वेद में कहा है कि 'ग्रथो वागेवेद सर्वम्'। ग्रथीत् सब कुछ वाक् ही है। वाग् ग्राकाश को कहते हैं। वही वायु है, तेज है, जल है व पृथिवी है। यह पृथिवी जल पर प्रतिष्ठित है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु ग्राकाश रूप वाक्तत्व में। इसलिये ये सब विकार (काय) वाक्तत्व से भिन्न नहीं हैं।

१. कूटम्योऽकर उच्यते ।

२. क्षरः सर्वाणि भूतानि ।

३. पुरुष एवेदं सर्वं यद् मूतं यच्च भाग्यम्।

इसिलये जगत् में जो कोई भी भूतसमूह दिखाई देता है, वह सब वाक् ही है। इसिलये वेद में कहा है—'वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता' इति ।

वे सब क्षर, श्रक्षर के श्रघीन हैं, श्रतः स्वतन्त्र नहीं रह सकते । इसिल्ये इनको सत्ता का श्राघायक कोई स्वतन्त्र तत्व मानना होगा। वही तत्व श्रक्षर है। उसे ही श्राण कहते हैं। उस श्राण रूप श्रक्षर में श्रनन्त गुण उत्पन्न होते हैं। इसिल्ये गुणभेद से शाणों के श्रनन्तिवध होने पर भी पाँच श्रकार के स्थानों में रहने के कारण इस श्राण के पाँच भेद माने जाते हैं। ये ही पाँच श्रकार के शाण पद्ध श्रक्षर कहलाते हैं। ये पद्ध श्रक्षर ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र, श्राग्न तथा सोम हैं। इन्हीं पाँच श्रक्षरों से वाङ्मय तथा सभी क्षरात्मक भूत-समूह उत्पन्न होते हैं। इन्हीं शाणों के श्राधार से ये भूत प्रतिष्ठित रहते हैं तथा श्रन्त में उन्हीं प्राणों में विलीन हो जाते हैं। यह परब्रह्माविद्या है श्रथित् यह स्थिति परब्रह्म में है।

मन, प्राण, वाक् इन तीनों तत्वों में जिनको कि ग्रन्थय, ग्रक्षर, क्षर भी कहते हैं। यह वाक्तत्व भूतभाव, शब्दभाव व ग्रथंभाव रूप से तीन प्रकार से विनियुक्त होता है। वाग् रूप ग्राकाश से वायु ग्रादि कम से उत्पन्न भूतसमूह ही भूतमय प्रपन्न है। यह वाक् का एक प्रकार का विनियोग है। 'तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्' इस श्रुति के ग्रनुसार वायु ग्रादि भूतों में ग्रनुप्रविष्ट वाग्रूप ग्राकाश ही ग्रावात से कम्पित होता हुग्रा, वायु से पृथक् होकर वायु के ग्राधार से चारों दिशाशों में गोल (वृत्ताकार) वीचीतरंग को उत्पन्न करता हं। वह नाद रूप से कम्पमान वागाकाश चलता हुग्रा श्रोता के श्रोत्रप्रदेश में पहुँचता है ग्रीर श्रोत्रेन्द्रिय के प्रज्ञाभाग से मिलकर शब्द कहलाता है। यही शब्द शब्दमय प्रपन्न तथा ग्रथंमय प्रपंच रूप से दो प्रकार से विनियुक्त होता है। यही बात वाक्यपदीय में भर्तृंहरि ने कही है—

स्रनादिनिघनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ इति।

यह शब्दमय तथा अर्थमय दोनों प्रकार का प्रपंच वाङ्मय प्रपंच ही । यही वाक्तत्व का शब्दरूप तथा अर्थरूप इन दो प्रकारों से विनियोग हैं। इस शब्दमय तथा अर्थमयरूप वाङ्मय प्रपंच में वे ही प्रकार हैं जिन प्रकारों का भूतमय प्रपंच में वर्णन किया है। वह वाङ्मप प्रपंच भूतमय प्रपंच से छोटा है क्योंकि यह भूतमय प्रपंच का एकदेश है। अतः परब्रह्म विद्या को जानने की इच्छा वाला पहिले शब्दमय ब्रह्मविद्या का परिशीलन करे। अलपश्चम से ज्ञात यह शब्दविद्या महायाससाध्य परिविद्या के ज्ञान में उपयोगी है इसीलिये मुण्डक श्रुति ने कहा है—

द्वे ब्रह्मग्गी वेदितस्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शास्दे ब्रह्मांग् निष्गातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

इस श्रुति में ब्रह्म शब्द का अर्थ विज्ञान है। वह विज्ञान शब्दिविज्ञान तथा परिविज्ञान भेद से दो प्रकार का ह। विज्ञान तथा अभिनिवेश के द्वारा ज्ञानप्राप्ति भगवान् गौतम मानते हैं। शब्दश्रवणाधीन अर्थज्ञान विज्ञान है। इसे ही शब्द ब्रह्म कहते हैं। परीक्षा द्वारा साक्षातकाराधीन अर्थज्ञान को परब्रह्म कहते हैं। पूर्व परीक्षकों, पदार्थतत्व का साक्षातकार करने वाले पुरुषों के अधिगतार्थविष्यक उपदेशरूप वाक्यार्थश्रवण में निष्णात पुरुष यदि परीक्षा के लिये प्रवृत्त होता है, तो उनका अभिनिवेशज्ञान समीचीन होता है। यह इस मन्न का प्रथम अर्थ है। अन्य प्रकार से भी इस मन्न की व्याख्या है—शब्द दो प्रकार से ग्रंथज्ञान कराता है- अभिधानरूप से तथा प्रतीव रूप से। श्रोम् शब्द का वाच्य ब्रह्म है तथा ग्रोम् शब्द भो ब्रह्म है जंसा कि श्रुति बतला रही है—'एतद्वै सत्यकाम पर चापरं च ब्रह्म यदो द्वारः।

वहाँ अभिधानपक्ष के अनुसार 'हे ब्रह्मगी' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या उत्पर कर दी गई है। प्रतीक पक्ष में इस मंत्र का अर्थ निम्नलिखित हैं:—

परा तथा अपरा ये दो विद्या हैं। परब्रह्म ही परा विद्या तथा शब्दब्रह्म ही अपरा विद्या है। दोनों विद्याओं में अत्यधिक साम्य है। अतः शब्दसृष्टि- ज्ञान से उसकी समानता के कारण अर्थसृष्टिज्ञान सिद्ध हो जाता है, ऐसा विद्वान् मानते हैं। जिस प्रकार पर विद्या में अव्यय, अक्षर, क्षर भेद से तीन प्रकार का प्राण्विह्म है। उसी प्रकार अपर विद्या में भी स्कोट, अक्षर, वर्ण भेद से तीन प्रकार का वाग्वह्म है। अपरिवद्या में वर्णों, अक्षरों, पदों, समस्त- पदों, वाक्यों व महावाक्यों में एकत्वबुद्ध का कारण स्कोटरूप अव्यय है। जिस प्रकार परिवद्या में कर, अक्षर आदि का आलम्बन अव्यय पुरुष है, उसा

स्फोटरूप भ्रव्यय में नित्य सम्बद्ध पाँच स्वरात्मक वर्ण अ, इ, उ, ऋल, श्रक्षर कहलाते हैं। इन्हीं पाँच ग्रक्षरों से क्षरात्मक सारे व्यंजनवर्ण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार ग्रक्षरों से उपगृहीत क्षर, ग्रक्षरों के आलम्बन ग्रव्यय में प्रतिष्ठित रहते हैं, उसो प्रकार स्वररूप ग्रक्षरों मे उपगृहीत व्यंजनरूप क्षर ग्रक्षरा-लम्बन स्फोटरूप ग्रव्यय में प्रतिष्ठित रहते हैं। परतन्त्र धारात्मक व्यंजन ग्रक्षरात्मक स्वर के ग्राक्षित रहते हैं ग्रीर ग्रक्षरात्मक स्वरसमूह ग्रव्ययात्मक स्फोट में सम्बद्ध होता हुग्रा ग्रपना स्वरूप धारण करता है। ये व्यंजन, स्वर ग्रीर स्कोट तीनों एकी भूत एक वाक्तत्व हैं।

वाक्य का स्वरूप पदों से, पदों का ग्रक्षरों से तथा ग्रक्षरों का वर्णों से निष्पन्न होता है। ग्रतः वाक्य, पद व ग्रक्षर सभी का स्वरूप वर्णों से ही बनता है। ग्रक्षर वर्णों का ग्रात्मा है, ग्रतः वर्णों से भिन्न है। ग्रथित् वर्णे तथा ग्रक्षर एक नहीं, भिन्न हैं। इसीलिये कात्यायन ने 'स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा' इस पद्य में वर्णे तथा ग्रक्षर दोनों का प्रयोग कर वर्ण ग्रीर श्रक्षर का भेद बतलाया है। जो वर्णंसमाम्नाय ग्रक्षरसमाम्नाय हं, इस रूप से वर्णे ग्रीर ग्रक्षर में कहीं कहीं ग्रभेदव्यवहार भो किया गया है वह भ्रान्तिमूलक है। क्योंकि ग्राठ प्रकार से वर्णों एवं ग्रक्षरों में भेद सिद्ध है। जैसे—

- (१) वर्ग क्षरपुरुष हैं ग्रौर ग्रक्षर ग्रक्षर पुरुप हैं, इस प्रकार दोनों में पुरुषभेद है।
- (२) वर्ण ६४ हैं. श्रीर श्रक्षर लघु, गुरु भेद से दो प्रकार का है, यह संख्याभेद है।
- (३) वर्ण एकविन्द्वात्मक है ग्रौर ग्रक्षर नवविन्द्वात्मक है, यह योनिभेद है।
- (४) वर्ण निर्व्यापार है ग्रोर पश्चम विन्दुस्थ ग्रक्षर यदि निर्व्यापार है ग्रयवा उसमें पृष्ठतः व्यापार है, तो लघु होता है ग्रीर पुरतो व्यापार होता है, तो गुरु होता है। जैसे— ग्रया प्रलघु हैं किन्तु ग्राया ग्रत् गुरु हैं, यह व्यापारभेद है।
  - (५) वर्ण अन्न हैं और अक्षर अन्नाद हैं, यह वीर्यभेद है।
- (६) वर्ण ग्रक्षरप्रतिष्टा से प्रतिष्ठित हैं ग्रीर स्वतः ग्रप्रतिष्ठित हैं, किन्तु ग्रक्षर स्वतः प्रतिष्ठित हैं, यह प्रतिष्ठाभेद है।

- (৬) वर्ण श्रक्षर के श्रंग हैं श्रौर श्रक्षर वर्गों का श्रगी है, यह श्रंगांगिभेद है।
- (द) 'श्रोम्' में वर्ण तीन हैं—श्र, उ, म्, किन्तु श्रोम् 'श्रक्षर एक है, यह प्रतिपत्ति (ज्ञान) भेद है। इस प्रकार उपर्युक्त सन्दर्भ से दो वातें सिद्ध होती हैं (१) वर्णों से श्रक्षर भिन्न हैं। (२ तथा श्रर्थ श्रौर शब्द दोनों हो तीन प्रकार के हैं, इस समानता के कारण परब्रह्मविद्या व शब्दब्रह्मविद्या में श्रह्मत्त साएश्य है।

ग्रअरों को गुरुत्व तथा लघुत्व की उपपत्ति के लिए वर्गों के ग्रंगाङ्गिभाव की व्याख्या की जा रही है। 'बृहत्याः (वाचः) पतिः बृहस्पतिः' इत्यादि निर्वचन से बाक् का बृहत्तित्व सिद्ध हाता है। यह बृहती वाक् ऐन्द्र (इन्द्र सम्बन्धी) छन्द है। ऐन्देशरण्यकश्रुति में बृहतीसहस्र को इन्द्र का प्रिय धाम बतलाया है। इसलिये ऐन्द्री वाक् बृहती कहलाता है। बृहती यह नौ भिक्त (भाग) वाले छन्द की संज्ञा है। ऐन्द्री वाक् को बृहती वतलाते हुए ग्राचार्यों का ऐन्द्री वाक् नयभित्तक (नौ भाग वाली) हे, यह तात्पर्य है। ग्रतः यह सिद्ध है कि ऐन्द्री वाक् का नौ बिन्दुएँ व्याप्तिस्थान हैं। नौ बिन्दु तक यह ग्रक्षरस्कोट है। ग्राधित् सौ विन्दुग्रों तक ग्रक्षरस्कोट की व्याप्ति हं।

टल्लार्यमाण व्यंजन जिनने प्रदेश को व्यान करते हैं वह अर्धमात्राकाल है। उसी अर्थमात्राकाल का उपलक्षरा (बोधक) एक विन्दु हैं। यद्यपि स्वर को अप्रर कहते हैं और स्वर दो विन्दुओं को विषय बनाता है न कि नौ बिन्दुओं को। क्योंकि स्वर एकमात्रिक होता है और एक मात्रा दो अर्धमात्रिक बिन्दुओं में बनती है तथापि नव बिन्दु तक अक्षर की व्याप्ति होती है, यह नविवन्दुक का नात्रार्य है न कि नौ विन्दुओं में स्वरह्म अक्षर का स्वह्म बनता है। अर्थात् नविबद्धात्मक प्रदेश तक के व्यंजनों को स्वर हम अक्षर आत्मसान् करने में समर्थ है। व्यंजनसहित स्वर भी अक्षर कहलाना है और सव्यंजन स्वर का नविवन्दुक स्कोट आयतन होना है। यहो स्कोट अव्यय है।

तात्पर्य यह है कि परब्रहम की तरह शब्दब्रह्म भी ब्रक्षर उक्थ, ब्रक्, ब्राह्म भेद से तीन भागों से युक्त है। उन तीन भागों में विन्दुद्वयात्मक स्वर

१ 'ग्रोमित्येकाक्षर ब्रह्म' (गीता श॰ ८)

शब्दब्रह्म का उक्थ या ग्रात्मा है। सात विन्दुएँ इसका ग्रर्कस्थान है। उक्थरूप स्नात्मा से उत्पन्न प्राणा स्नर्क कहलाते हैं। वे स्नर्क क्रान्तिमण्डल रूप श्रपनी महिमा में ग्रशिति (श्रन्न) को प्राप्त करने के लिए ग्राक्रमण (गमन) करते हुए क्षररूप व्यंजन को ग्रात्मसात् कर लेते हैं, उसे ग्रपने स्वरूप में समाविष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार यह उक्य रूप भ्रात्मा भ्रपने क्रान्तिमण्डल रूप महिमा स्थान में अनं द्वारा गृहीत व्यंजनों को अपने स्वरूप में समाविष्ट कर लेता है। अतः केवल स्वर के अक्षर होने पर भी ६ बिन्दु तक वर्तमान क्षररूप व्यंजन स्वररूप ग्रक्षर की सत्ता से ही सत्तावान् होते हैं। ग्रतः इन व्यंजनों से युक्त स्वर स्रक्षर कहलाता है। जैसे 'ग्रं' यह एक स्रक्षर है। इसी प्रकार य, स्य, त्र्य, स्त्र्य भी एक-एक ग्रक्षर ही हैं। वे ग्रक्षर उपतर्ग (पूर्व में विद्यमान) व्यंजन के (एक-दो-तीन-चार-भेद से) न्यूनाधिक होने पर भी ग्राकार में समान स्थान को ही रोकते हैं। इसी प्रकार ग्र, ग्रर्क्, ग्रर्क्, ग्रर्क्ट्ये चारों ग्रक्षर भी स्वर से उत्तरवर्ती व्यंजनों के स्यूनाधिक होने पर भी छन्द (स्राकार) में समान स्थान को ही रोकते हैं। ग्रतः ये एक ग्रक्षर कहलाते हैं। इसीलिए जहाँ व्यंजन नहीं है, वहाँ शुद्ध स्वर ही ग्रक्षर है। ग्रौर स्वर के पूर्व या पश्चात् व्यंजनों के होने पर व्यंजनविशिष्ट स्वर ही ग्रक्षर कहलाता है। कांत्यायन ने कहा है। 'स्वरोऽक्षरं सहाद्यैर्व्यञ्जनैरुत्तरैश्चावसितैः'। इति।

स्वर दो प्रकार का होता है—ग्रपृक्त तथा व्यंजनसंपृक्त। जैसे— 'ग्रहम्' में प्रथम ग्रकार व्यंजन से ग्रसंपृक्त हैं। उसको हम वर्ण व ग्रक्षर दोनों कह सकते हैं। क्योंकि ग्रकार वर्ण भी है ग्रौर 'स्वरोऽक्षरम्' इस सिद्धांत से ग्रकार स्वरवर्ण होने से ग्रक्षर भी है। हकारोत्तरवर्ती ग्रकार पूर्व में हकार व्यंजन से तथा पश्चात् (उत्तर में) ग्रकार व्यंजन से सम्पृक्त है। ग्रतः यहाँ व्यंजनिविशिष्ट स्वर है, न कि केवल, स्वर। यहाँ व्यंजनिविशिष्ट स्वर का व्यंजनिविशिष्ट स्वर है, न कि केवल, स्वर। यहाँ व्यंजनिविशिष्ट स्वर का व्यंजनिविशिष्ट स्वर का व्यंजनिविशिष्ट से विचार करें तो ग्रकार भी वर्ण ही है ग्रवर नहीं, क्योंकि उपाधि का उपहित में ग्रन्वय नहीं होता। ग्रतः उस दृष्टि से विचार करने पर व्यंजनों का ग्रकार में ग्रन्वय न होने से ग्रकार वर्ण ही है। ग्रौर यदि विशिष्ट मान कर विशिष्ट दृष्टि से विचार किया जाय तो विशेषणों का विशिष्ट में ग्रन्वय होने से ग्रकार, पूर्व में हकार तथा उत्तर में मकार व्यंजन से ग्रुक्त होने के कारण 'सहाद्यैव्यंव्जनैकत्तरैक्चावसितैः' इस कात्यायनवचन के ग्रनुसार ग्रक्षर है। इसीलिये 'वागित्येकमक्षरम्', ग्रक्षरमिति व्यक्षरम्' यह ऐतरेयारण्यक श्रित

'वाग्' को एक ग्रक्षर तथा ग्रक्षर को त्र्यक्षर (तीन ग्रक्षरों का समुदाय) बतला रही है। क्योंकि वाग्' में व्, ग्रा, ग् इन तीन वर्णों के होने पर भी श्राद्यन्त व्यंजनों से विशिष्ट ग्रकारस्वर एक ग्रक्षर ही है तथा 'ग्रक्षर' शब्द में 'ग्र' यह एक ग्रक्षर व्यंजन से ग्रसंपृक्त होने के कारण 'स्वरोऽक्षरम्' इस सिद्धान्त के अनुसार अक्षर है। तथा 'क्ष' व 'र' ये दो व्यंजनसंपुक्त स्वर होने से 'सहाद्यैव्यं जनै रुत्त रैश्चाविसतैः' इस वचन के अनुसार अक्षर हैं, मिलकर तीन ग्रक्षर हैं, ग्रतः 'ग्रक्षर' शब्द को तीन ग्रक्षरों का समुदाय बतलाया गया है। कितने व्याजनों से युक्त स्वर एक अक्षर कहला सकता है, इस जिज्ञासा में यही उत्तर है कि अ।दि में (पूर्व में) चार व्यंजनों से तथा उत्तर में तीन व्यंजनों से विशिष्ट स्वर एक ग्रक्षर कहला सकता है। ग्रथित् एक स्वर ग्रादि में चार व्यंजनों को तथा उत्तर में तोन व्यंजनों को व्याप्त कर सकता है। यही उसका क्रान्तिमण्डलरूप महिमास्थान है, इससे ग्रधिक नहीं। इस प्रकार एक स्वर-रूप म्रात्मा अपने स्रकंरूप प्रार्गों से स्रादि में चार तथा सन्त में तीन व्यंजनों को ग्रशिति (ग्रन्न) रूप में श्राधान कर ग्रात्मसात् करके ग्रपने ग्रंग बना सकता है । भ्रतः इतने व्यंजन उसके ग्रंग हैं तथा बिन्दुद्वयात्मक स्वर उन व्यंजनरूप स्रंगों का स्रात्मा है। इसलिये जैसे पृथिवी सूर्य का स्रंग है उसी प्रकार पार्थिव वाग्रूप व्यंजन ऐन्द्रवागरूप स्वर के श्रंग हैं।

स्वर का स्रभाव है, वहाँ तो 'सहाद्यैः' इत्यादि कात्यायन-वचन के स्रनुसार पूर्व में चार तथा उत्तर में तीन व्यंजनों से युक्त स्वर स्वर स्वर है, यह ज्ञान निर्विवाद तथा स्रसन्दिग्धरूप से हो जाता है किन्तु जहाँ नविबन्दात्मक परिधि में दूसरा स्वर भी स्रा गया है वहाँ उसके पास के व्यंजनों को कौनसे स्वर का स्रंग माना जाय स्वर्थात् स्वरद्धयमध्यवर्ती व्यंजनों को पूर्वस्वर का स्रंग माना जाय या परस्वर का। जैसे—'स्रपक्वस्त्यानम्' इस पञ्चाक्षर पद में शुद्ध स्रकार, पकार-युक्त स्रकार, ककार व वकार से युक्त स्रकार, सकार, तकार तथा यकार से युक्त स्वर्ध एवं पूर्व में नकार तथा उत्तर में मकार से युक्त स्वर्ध है। वहाँ पर पकार, ककार, सकार, तकार एवं नकार स्वर्प पूर्ववर्ती स्वर के स्रंग क्यों नहीं हैं, उत्तरवर्ती स्वर के ही क्यों ?

इसका समाधान यही है कि स्वर में पृष्ठतः (ग्रादि में) तथा पुरतः (उत्तर में) बल में न्यूनाधिकतारतम्य होता है। दो स्वरों के होने पर पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वरों में बाध्यबाधकभाव होने से एक स्वर में बल का नाश होने से उस स्वर (बाधित स्वर) का व्यंजनिवशेष में संक्रमण एक जाता है। जैसे—'कुल' शब्द में लकार व्यंजन परस्वर का अङ्ग है अतः पूर्व स्वर का अङ्ग नहीं होता। क्योंकि यहां पर अधिक बल वाले, परस्वर के बल से अल्प वल वाले पूर्व स्वर के बल का बाध हो गया है। बलों का यह तारतम्य दो स्वरों का संनिकर्ष होने पर ही होता है। क्योंकि नविबन्द्वात्मक आयतन ग स्वर की स्थित पद्धम व षष्ठ बिन्दु पर आधारित है। उसमें पूर्व में पद्धमिवदु-सहित पाँच पाद बल हैं तथा उत्तर में षष्ठ-बिन्दु-सहित चार पाद बल हैं। नविबन्द्वात्मक नौ पादबलों से युक्त यह स्वर पूर्व तथा परिबन्दुस्थ व्यंजनों पर व्याप्त होता है। पश्चमः-षष्ठ-बिद्वात्मक श्रायतन पर आश्रित स्वर पूर्व में चार बिन्दुओं को तथा उत्तर में तीन बिन्दुओं को व्याप्त करता है या उन बिन्दुओं पर कमणा करता है। किन्तु पश्चम अधिबन्दुक्षी उत्तय का यह आक्रमण-बल पूर्व में आदि की चार बिन्दुओं पर तथा प्रश्चात् सप्तमादि तीन बिन्दुओं पर पादशः एक-एक (पाद) कम होता जाता है।

जैसे—हिर शब्द में रेफ में पूर्व तथा पर दोनों स्वरों की अङ्गता प्राप्त है, किन्तु पूर्व स्वर का उत्तरतः बल तीन पाद है भ्रीर उत्तर स्वर का पृष्ठतः बल चार पाद है। अतः उत्तर स्वर का बल अधिक होते से रेफ पूर्व स्वर का श्रङ्ग न होकर उत्तरस्वर का श्रङ्ग होता है।

'कात्स्न्यंम्' शब्द में तकार: में पूर्व स्वरंका बल दो पाद है तथा उत्तर पाद का बल एक पाद है। ग्रत: न्यून वल वाले उत्तर स्वर के बल का ग्रधिक बल वाले पूर्व स्वर के बल से बाघ हो जाने के कारण तकार पूर्व स्वर का ग्रज्ज माना जाता है न कि उत्तर स्वर का। यहीं पर सकार में पूर्व स्वर का बल एक पाद है ग्रीर उत्तर स्वर का बल दो पाद है। ग्रत: सकार पूर्वस्वर का ग्रंग न होकर परस्वर का ग्रंग होता है। 'ऊर्क् स्त्र्यज्जे' उदाहरण में ककार में पूर्वस्वर का बल दो पाद है ग्रीर परस्वर का सर्वथा नहीं, ग्रत: वह पूर्व स्वर का ग्रंग माना जाता है।

इस प्रकार स्वरों में परस्पर बलवैषम्य होने पर जिस व्यंजन पर जिस स्वर का बल ग्रिथिक होता है, वह व्यंजन उसी स्वर का ग्रंग होता है। यही निष्कर्ष भगवान कात्यायन का है—'संयोगादिः पूर्वस्य। यमश्च। क्रमजंच। तस्माच्चोत्तरं स्पर्शे । अवसितं चेति' । अर्थात् संयोगका आदि व्यंजन पूर्व स्वर का अङ्ग होता है । इसी प्रकार यम तथा क्रमज व्यंजन भी पूर्व स्वर के अङ्ग होते हैं ।

तर्कः, गुल्मः, हव्यम्, रुक्मम्, पत्नी सत्यम्, इत्यादि उदाहरणों में दो स्वरों के मध्यवर्ती व्यंजनों में प्रथम व्यंजन पूर्व स्वर का तथा दूसरा व्यंजन पर स्वर का स्रंग है।

म्रन्तस्थ (य, र, ल, व) तथा श,प,स,हसे भिन्न संयुक्त तथा श्रवसित (पदान्त) व्यंजनों का उच्चारएा दो प्रकार से होता है—सहजतया तथा बलप्रयोगपूर्वक । जिस रूप से वर्गों का प्रारंभ किया जाता है उसी रूप से समाप्ति भी करनी चाहिए, इस नियम से उच्चारण करने वाले पुरुषों का पद के मध्य में विशेष बल का प्रयोग नहीं होता, इस प्रकार का उच्चारण स्रञ्जसा उच्चारण कहलाता है। जैसे 'सत्य' शब्द में स्पर्शवर्ग तकार का, तर्क, गुल्म स्रादि उदाहरणों में अन्तस्थ वर्ण रेफ व लकार की तरह, मृदुग्रह है। ऐसे स्थलों में तकार-वर्ण पूर्व स्वर का ग्रंग होता है किन्तु विक्रम्य उच्चारण करने में तकार स्पर्श में बलविशेष का उदय होने से पूर्व स्वर की विक्रान्ति होती है। विक्रम के कारण 'सत्य' शब्द में स्पर्श वर्ग के उच्चारण के बाद विच्छेद होकर पुन: उत्तर वर्गा के उच्चारएा के लिए प्रयत्नलाभ होता है। ऐसी स्थिति में 'संयोगविभागशब्देभ्यः शब्दः' इस वैशेषिक सूत्र के ग्रनुमार संयोगज स्पर्श के बाद विभागज स्पर्श की और उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तकार वर्ण का दो बार उच्चारए होता है। इन दोनों वर्णों में संयोगादि वर्ण तकार के द्वित्व से उत्पन्न क्रमज पूर्व तकार वर्ण पूर्व स्वर का ग्रंग होता है तथा द्वितीय तकार वर्ण जो कि विभागज शब्द है, पर स्वर का श्रङ्ग होता है। 'रुक्क्म' शब्द में क तथा तत्समान यमवर्ण द्वितीय ककार पूर्व स्वर के ग्रंग हैं तथा मकार परस्वर का ग्रंग है।

रेफ ग्रीर हकार के संयोगादि वर्ण होने पर जहाँ उनसे परे विद्यमान स्पर्श वर्ण को दित्व होता है, वहाँ 'पाश्रव्यंम्' ग्रादि शब्दों में रेफ तथा कमज पूर्व शकार पूर्व स्वर के ग्रंग हैं एवं श, व, य – ये परस्वर के ग्रंग होते हैं। 'वार्ष्याय' शब्द में रेफ से परे प्रथम पकार पूर्व स्वर का तथा व ग्रीर य पर

स्वर के ग्रंग हैं। 'बाह् ह्वोः' में हकार से परे विद्यमान पूर्व 'व' पूर्व स्वर का तथा द्वितीय वकार पर स्वर का ग्रंग है। क्रमज वर्ण से उत्तर विद्यमान व्यंजन से परे यदि स्पर्श वर्ण हो, तो पूर्व स्वर का ग्रंग होता है। 'पाष्ट्य्या' इस उदाहरण में र, ष, ष पूर्व स्वर के ग्रंग हैं। यहाँ क्रमज के उत्तर विद्यमान द्वितीय' प' भो पूर्व स्वर का ग्रंग है क्यों कि उससे परे स्पर्श वर्ण 'एा' विद्यमान है। इसी प्रकार 'वष्ट्मंन्' में र, ष, ष पूर्व स्वर के तथा मकार पर स्वर का ग्रंग है।

'ङ्गाः कुक् टुक् शरि' 'नश्च' 'शि तुक्, इन पागिनीय सूत्रों के द्वारा विधीयमान क, ट, ध और त पूर्व स्पर्श ङकार, गाकार तथा नकार के द्विरुक्त रूप ही हैं। क्यों कि' हुस्व स्वर से परे विद्यमान ङ, गा, न को जंसे स्वर परे होने पर 'प्रत्यङ्ङात्मा' इत्यादि में द्विरुक्ति होती है, उसी प्रकार स्वर-भिवत-युक्त शकारादि उष्म वर्गों के परे होने पर भी उच्चारगा-सम्प्रदाय-क्रम के अनुरोध से किसी भी स्वर से परे विद्यमान ङकारादि को द्वित्व हो जाता है। किन्तु उष्म वर्गा नासिक्य के विरोधी हैं अतः द्विरुक्ति होने पर उपम वर्गों के संनिकृष्ट ङकारादि से नासिक्य का अपहरगा होकर उनमें केवल स्पर्शमात्रता शेष रह जाने से वे ङकारादि ककारादि में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः प्राङ्क् षष्ठः, सुगग् ट्षष्टः, सन्त्सः सञ्च्छम्भुः इत्यादि प्रयोगों की निष्पत्ति होती है। इन सब उदाहरगों भें द्वित्वसिद्ध ककारादि वर्गा पूर्व स्वर के अङ्ग हैं।

'कात्स्न्यंम्' शब्द में दो ग्रकारों के बीच वर्तमान ग्रा, र, त, स, न, य ये ६ वर्ण हैं। इनमें ग्रा, र, त ये तीन पूर्व ग्रक्षर के तथा स, न, य ये पर ग्रक्षर के ग्रंग हैं। यहाँ पर तकार पर पृष्ठतीवल द्वारा पर ग्रक्षर का तथा सकार पर पुरतोवल द्वारा पूर्व ग्रक्षर का ग्राक्रमण होने पर भी, विरोध होने पर मूल वल से सिद्धि मानी जातो है; इस न्याय से मूल कृत्स्न शब्द में त पूर्व स्वर का ग्रंग होता है ग्रोर सकार परस्वर का। ग्रतः कृत्स्न शब्द से निष्पन्न कात्स्न्यं शब्द में भी तकार पूर्व स्वर का तथा सकार परस्वर का ही ग्रंग माना जाता है। 'तक्म्यम्' शब्द में क, म, य, पर पूर्व स्वर का तथा य, म, क, पर परस्वर का बल प्रयोग होने के कारण विरोध होने से ग्रोर विरोध में सामोप्याध्वक्य के कारण ककार पूर्व स्वर का तथा यकार पर स्वर का ग्रंग होता है। मकार पर दोनों का समान ग्रंधकार प्राप्त होने पर भी पृष्ठतीवल पुरतोवल का ग्रतिक्रमण कर लेता है, इस न्याय के अनुसार मकार परस्वर का अंग होता है, वथोंकि सकार में पुरतोवल के कारण पूर्व स्वर की तथा पृष्ठतो बल के कारण पर स्वर की अंगता प्राप्त है। वैदिकों के सिद्धान्तों में तो पूर्व स्वर के वल से अवष्टक्य ककार पर भी परस्वर के बल की प्रसक्ति होने से दो विषद्ध बलों के द्वारा आकृष्यमाण दो 'क' वर्गों की निष्पत्ति होकर 'अक्कम्यम्' ऐसा बनता है। यहाँ उत्तर ककार पर 'म' के प्रयत्न का आक्रमण हाने से वह नासिक्य माना जाता है, अतः पर ककार यम कहलाता है। 'विद्वष्टन्या' इस उदाहरण में पकार पूर्वाङ्ग है, सकार पराङ्ग है। 'विष्यक् पाशः' में ककार पर पूर्व स्वर तथा पर स्वर के बल का समान आक्रमण होने पर भी पदान्त यित से विच्छेद के कारण ककार पूर्व स्वर का ही अंग है न कि पर स्वर का। इस प्रकार अनेक स्वरों के होने पर उनमें उपर्युक्त रीति से बाध्यबाधकभाव होता है।

यह पहिले बतला दिया है कि व्यंजनों से सर्वथा असंस्पृष्ट स्वर तथा अयंजनों के होने पर व्यंजनसंपृक्त स्वर अक्षर कहलाता है। जैमे 'स्व्यक्ट्' सब्द स, त, र, य, अ, र, क, ट इन आठ वर्गों से युक्त, अकार को छोड़ कर शेप सात व्यंजनों से युक्त तथा अकार स्वर में स्वर की दो विन्दु (मात्रा) एवं सात व्यंजनों की सात बिन्दु (मात्रा) इस प्रकार मिलकर ६ बिन्दुओं से युक्त एक अक्षर है। यहाँ अकार वर्गमात्र है अक्षर नहीं। क्योंकि व्यंजनों के होने पर व्यंजनसहित ही स्वर अक्षर कहलाता है असंपृक्त नहीं। इस प्रकार सात व्यंजन तथा अकार स्वर ये आठों वर्ग अकार रूप एक अक्षर के अंग हैं। क्योंकि इन सबका उच्चारण अकार अक्षर के अधीन ही है। यह अकार अक्षर सात व्यंजनों से अधिक व्यंजनों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। वह पृष्ठतः ४ तथा पुरतः ३ व्यंजनों को ग्रहण कर सकता है, अधिक नहीं। पृष्ठतः पाँचवाँ व्यंजन तथा पुरतः चौथे व्यंजन का यदि उच्चारण किया जाय तो अगत्या कोई दूसरा स्वर वहाँ आयेगा। क्योंकि पूर्व स्वर की उन व्यंजनों के उच्चारण में सामर्थ्य नहीं है। जैसे 'न स्व्यंक्ट्प' इस उदाहरण में नकार व टकार में हठात् दूसरा स्वर अग्र जाता है।

ग्रक्षर में देवानुध्यान -

निरवयव मन में नौ प्राग्ग-खण्डों का समावेश है। वे नौ खण्ड प्राग्गमय कोश हैं। उन प्राग्गात्मक नौ विन्दुग्रों में पञ्चम विन्दु केन्द्ररूप होने से स्रात्मा कहनाती है। अन्य प बिन्दुएँ उसके अंग हैं। पञ्चम बिन्दु पर स्थित स्वर अक्षर कहलाता है। वही स्वर ऐन्द्रवायव ग्रह है और वाक् का आत्मा है। यह पञ्चम बिन्दुस्थ स्वररूप प्राण वाङ्मय होने से इन्द्र कहलाता है। यही इन्द्र-प्राण सरस्वतो का अधिष्ठाता सरस्वान् है। जैसा कि वृहद्देवता में कहा है—

> सरांसि घृतवन्त्यस्य सन्ति लोकेषु यत् त्रिषु । सरस्वन्तमिति प्राहुर्वाचमाहुः सरस्वतीम् ॥

यद्यपि यह वाक् पार्थिव होने से आग्नेयी मानी जाती है। जैसा कि 'तस्य वा एतस्याग्नेवागिवोपनिषत्' इस शतपथ-श्रुति में बतलाया गया है, तथापि यह पार्थिव वाक् इन्द्र प्रारा द्वारा ग्रधिष्ठित होने से उस इन्द्रप्रारा के साथ वाक् का एकीभाव हो जाता है अतः इसे ऐन्द्री कहा जाता है यह पार्थिव वाग्धिष्ठाता इन्द्र प्राण स्नान्तरिक्ष्य तथा दिव्य भेद से दो प्रकार का है। इनमें दिव्येन्द्र प्राण ही प्रज्ञाप्राण कहलाता है । यही दिब्येन्द्ररूपी प्रज्ञाप्राण वितायमान (प्रस्नियमाएा) ध्वनिरूप वाक् में स्वर-व्यंजन-विभाग करता है ग्रौर ग्रान्त-रीक्ष्य इन्द्रप्राण वायु से टुक्त रहता है। इन्द्रतुरीय (इन्द्र जिसमें चौथा भाग है ) वायु ऐन्द्रवायव ग्रह बनता हुग्रा ग्राग्नेयी ध्वनिरूप वाक् को ग्रिधित करता है। क्यों कि स्रग्नि गायत्र है। इस वाक् का गायत्र श्रग्नि देवता है। श्रतः इस वाक् को गायत्री कहते हैं। गायत्री श्रष्टावयव है। इसलिए एक स्वर से अनुगत सातों व्यंजन स्वरसहित एक अक्षररूप वाक् है। इस वाक् का उक्यांश (ग्रात्मांश) स्वर नौ बिन्दुग्रों में से पञ्चम व षष्ठ बिन्दु पर ग्रिधिष्ठित होता है। किन्तु प्राग्रारूप इन्द्रांश बृहतीरूप नौ विन्दुश्रों को व्याप्त करता है। इसीलिये श्रुति में कहा है - 'यावर ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् ' 'यत्र ह क्व च ब्रह्म तद्वाक्, यत्र वा वाक् तद्वा ब्रह्म' (ऐ॰ ग्रा॰) ग्रर्थात् जहाँ तक ब्रह्म है वहाँ तक वाक् व्याप्त है, इन्द्र ही वाक्तत्त्वों का ब्रह्म कहलाता है क्योंकि इन्द्र ग्रात्मा व ब्रह्म समानार्थक शब्द हैं। जिस प्रकार शारीर ग्रात्मा सारे शरीर को व्याप्त कर रहता है उसी प्रकार वागात्मा इन्द्र नौ विन्दुग्रों को व्याप्त कर रहता है। यह नविबन्द्वात्मक वाक्तत्त्व ही वाङ्मय इन्द्रप्राण का शरीर है। इन्द्र-प्राण के शरीरभूत वाग् में जितने व्यंजन प्रविष्ट हैं उतनी वाक् उस इन्द्र से परिमित होती है। इस प्रकार आठ वर्णों तथा नव बिन्दुओं से परिमित यह एकक्षर वाक् निष्पन्न होतो है। इसी रहस्य का उद्घाटन कुरुसुति काण्य ने निम्न ऋङ्मंत्र में किया है:-

## वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतस्पृशम्। इन्द्रात् परितन्वं ममे । ऋ • सं • ८।७६।१२

इसी मंत्र की व्याख्या ऐतरेय ग्रारण्यक में निम्न प्रकार से की है:—
वृहतीरूप इन्द्रप्राण ३६ ग्रक्षरात्मक है। इस इन्द्रप्राण ने ग्राठ पदोंवाली तथा
नव बिन्दुवाली वाक् को परिमित किया। इस वाक् में चार ग्रक्षरोंवाले ग्राठ पाद
होते हैं, इस प्रकार वाक् में ३२ ग्रक्षर हो जाते हैं, ग्रतः ३२ ग्रक्षरात्मक ग्रनुष्टुप्
ही ग्रष्टापदी वाक् है। एक चतुरक्षरात्मक पद ग्रौर मिलाने पर वही ग्रष्टापदी
ग्रनुष्टुप् वाक् नवपदी वृहती बन जाती है। इसीलिये इस ग्रष्टापदी वाक् को
नवस्रत्ति कहा गया है। स्निक्तिशब्द का ग्रयं कोण है। इस प्रकार यह
ग्रष्टापदी ग्रनुष्टुप् वाक् ऋतरूप वृहती प्राण का स्पर्श करती है, उससे ग्रमिन्न हो
जाती है। ३६ ग्रक्षरात्मक वृहती में ३२ ग्रक्षरात्मक ग्रनुष्टुप् वाक् का ग्रन्तर्भाव
हो जाता है। यही वाक् (ग्रनुष्टुप्) का प्राणारूप वृहती के साथ एकीभाव है।
'ऋतस्पृशम्' शब्द का 'ग्रनुष्टुप् वाक् बृहती से स्पृष्ट है' ऐसा ग्रर्थ सायण ने किया
है। ग्रौर ऐतरेय श्रुति में 'सत्यवाक् ऋत वाक् से स्पृष्ट है' यह ग्रर्थ किया है
श्रोत द्वारा ग्राह्य शब्द ही सहदय होने से 'सहदयं सत्यम्' इस परिभाषा के
ग्रनुसार सत्यवाक् है। वह हृदयरहित ऋतवाक् से नित्य स्पृष्ट होती है।
हृदय का ग्रर्थ यहाँ केन्द्र है।

यहाँ यह रहस्य है कि ऋतु व सत्य नामक दो नेत्र होते हैं। नेत्र का अर्थ सूत्र है। ग्रतः ऋत व सत्य नामक दो सूत्र होते हैं। हृदयतोपाही ग्रथित केन्द्र से ग्रहण करने वाला सूत्र सत्य कहलाता है तथा सर्वतोग्राही नेत्र (सूत्र) ऋत कहलाता है। ग्रतः ग्रशरीर तथा ग्रहदय (शरीररहित तथा हृदय-रित) सभी पदार्थ ऋत नेत्र द्वारा गृहीत होने से ऋत कहलाते हैं ग्रोर सहृदय व सशरीर सभी पदार्थ 'सत्य-नेत्र द्वारा गृहीत होने से सत्य कहलाते हैं। ग्रप्, वायु तथा सोम ग्रशरीर होने से ऋत हैं। ग्रिगि, यम व ग्रादित्य सशरीर होने से सत्य हैं। ग्रप् शब्द से पारमेष्ठ्यमण्डलस्य सुब्रह्मण्या नामक वाक् का ग्रहण है। जिसे ऊपर ग्रष्टापदी गायत्री वाक् कहा गया है। यह वाक् ग्रपनी योनि (कारण) रूप ऋत वाक् से सम्बद्ध होती हुई ही स्वरूप धारण करती है। ऋत वाक् ही उसका प्रभव तथा प्रतिष्ठा है। वह ग्रष्टापदी गायत्री वाक् ग्रत्त में ऋत हम पारमेष्ठ्यमण्डलस्य सुब्रह्मण्या वाक् में ही लीन वाक् ग्रन्त में ऋतरूप पारमेष्ठ्यमण्डलस्य सुब्रह्मण्या वाक् में ही लीन

होती है। इसीलिये इसे ऋतस्पृक् कहा गया है। वह ऋत वाक् अप्रूप है। जैसा कि शतपथ-श्रुति में कहा है --

सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्। वागेव साऽसृज्यत । सेदं सर्वमाप्नोत् यदिदं किञ्च, तस्मादापः। ग्रथित् प्रजापित ने वाक् से ग्रप्तत्व को उत्पन्न किया। इस प्रकार वाक् ही उसके द्वारा उत्पन्न की गई। उसने इन सबको व्याप्त किया। ग्रतः 'ग्रापः' नाम से व्यपदिष्ट हुई (जत० ६१११११६)। यह वाक् ऋत है। इसमें जो प्राण् है, वह सत्य है। जैसा कि 'ग्राप एवेदमग्र ग्रासुः। ता ग्रापः सत्यमसृजन्त। (शत० १४१६ प्र०१६ ब्रा०) इस श्रुति में कहा है। ग्रथित् सृष्ट्युत्पत्ति से पूर्व ग्रप्तत्त्व ही था। उसने सत्य (सूर्य) को उत्पन्न किया।

इस प्राएक प इन्द्र का अप् रूप वाक् में दो प्रकार से विनियोग होता है-सत्यरूप से तथा प्रज्ञारूप से । प्रज्ञारूप से वह वाक् में वर्स, ग्रक्षर, पद, वाक्य इन विभागों को उत्पन्न करता है। यह प्रजाप्राण मानुषी वाक् में ही रहता है न कि भ्रव्याकृत वायु, तेज, जल व पृथिवी की वाक् में, भ्रौर सत्यप्रारा सभी प्रकार की वाक् में रहता है। सत्यप्राग्ग से रहित स्रप्-रूप वाक् की स्थिति ही नहीं होती। इस ऋतरूपी (ग्रप्रूपी) वाक् का समुद्र ही सरस्वान् कहलाता है। यही शरीररहित व्यापक वाक् है। यही व्यापक ऋतवाक् सत्य-प्राण के सम्बन्ध से सत्यप्राणाविच्छन्न सक्षरीर वनकर सरस्वती कहलाती है। अपरिच्छन्न होने से सरस्वान् ऋत है। सत्यप्राण से परिच्छिन होने के कारण सरस्वती सत्य है। यह सत्यप्राण ही प्रजाप्राण से विभाजित होकर ग्रक्षर वनता है। यही ग्रक्षर वाक् का ग्रात्मा है, यही स्वर है, यही ग्रङ्गी है। व्यंजन जो कि क्षर हैं, इस ग्रक्षर के ग्रङ्ग हैं। वे व्यंजन इस ग्रात्मरूप ग्रक्षर को एक विन्दु से वढाते हैं। अर्थात् व्यंजनों की अपेक्षा स्वर में एक विन्दु अधिक होती है। व्यंजन एक बिन्दु पर स्थित रहता है किन्तु स्वररूप ग्रक्षर विन्दुद्वयात्मक प्रदेश को व्याप्त करता है। एक विन्दु अर्धमात्रा-रूप होता है। अत: एक-विन्द्वात्मक प्रदेश में व्याप्त व्यंजन अर्थमात्रिक तथा बिन्दुद्वयात्मक प्रदेश में व्याप्त स्वर एकमात्रिक कहलाता है। वीर्याधिक्य के कारएा मध्यवर्ती एक ग्रात्मा ग्रन्य प्राणों का श्रात्मा या ग्रङ्गी वनकर ग्रन्य सब प्राणों को व्याप्त करता है।

इसका निरूपण शतपथ के षष्ठ काण्ड में किया गया है। इसी प्रकार साध-मात्रिक व्यंजनों का यह एकमात्रिक स्वर मात्राधिक्य के कारण श्रात्मा होता है। स्नात्मा होने से ही यह स्वर उन व्यंजनों पर प्रभुत्व रखता है, सब व्यंजनों को अपने अधीन रखता है। इस एकमात्रिक श्रात्मिवन्दु के पृष्ठभाग में उपसर्ग-स्थानीय चार अर्धमात्रिक बिन्दु तथा आगे की तरफ उपधानस्थानीय तीन अर्ध-मात्रिक विन्दु, इस प्रकार ७ बिन्दुओं को यह स्वर अपने अधिकार में रखता है। सात अर्धमात्रिक व्यंजन बिन्दु तथा एकमात्रिक स्वर्शवन्दु मिलकर आठ होते हैं। इसी अभिप्राय से वाक् को 'ब्रह्म वै गायत्री अनुष्टुप्' इस ऐतरेयारण्यकश्रुति द्वारा अनुष्टुप् (अष्टसंख्याक्षरा) कहा गया है।

'वाग् अनुष्टुप्' इस प्रकार से वाक् को अनुष्टुप् बतलाते हुए वैदिक महिष अक्षर को उपर्युक्त रीति से अष्टिबन्द्वात्मक मानते हैं। नौ व्यंजनों के संनिवेश में जितना स्थान लगता है उतना ही स्थान एक स्वर तथा सात व्यंजनों के संनिवेश में लगता है अतः स्थानतुल्यता के कारण बृहतीप्राणाविष्ठित्र अक्षर ही वागवच्छेद से अष्ट अंगों वाला हो सकता है। इसलिये अक्षरात्मक वाक् को अनुष्टुप् भी कह देते हैं। अथवा चतुरक्षरच्छंद में प्रत्येक अक्षर आठ अंगों वाला है, इस सिद्धांत से चार अक्षरों वाला छन्द ३२ अवयवों (अक्षरों) वाला बन जाता है। सभी छन्द चतुरक्षरात्मक होते हैं। २४ अक्षरों का गायत्री छन्द, २८ अक्षरों का उिष्णुक् इस प्रकार २० अक्षरों वाली द्विपदा विराट् के ऊपर चार-चार अक्षरों की वृद्धि से क्रमशः गायत्री, उिष्णुक्, अनुष्टुप्, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती छन्द बनते हैं। अथात् प्रत्येक छन्द चतुरक्षरात्मक है, और चारों अक्षरों में प्रत्येक अक्षर अष्टावयंव है। इस तरह प्रत्येक छन्द ३२ अक्षरात्मक होने से सभी वाक् अनुष्टुप् बन जाती है।

प्रत्येक ग्रक्षर में ६ तिन्दुओं में केन्द्रस्थ पश्चम व षष्ठ बिन्दु स्वर के स्थान हैं, ग्रतः वे ही ग्रात्मा हैं। ग्रन्य सात विन्दुएँ ग्रात्मा का क्रान्तिस्थान होने से महिमा कहलाती है। पञ्चम व षष्ठ विन्दु में स्थित स्वरस्वरूप के बोधक प्रज्ञा-प्राण्ह्प इन्द्र से सम्परिष्वक्त ग्रक्षरस्वरूपिनरूपक प्रज्ञा प्राण्ह्प ग्रन्य श्रान्तरीक्ष्य इन्द्र सात व्यंजन वर्गों तथा एक स्वर वर्गों को व्याप्त करता है।

१. 'सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार भ्रात्या, त्रयः पक्षपुच्छानि, ग्रथ यरेकेन पुरुषेणात्मानं वर्धयति तेन वीर्येणायमात्मा पक्षपुच्छान्युद्यच्छति । शत० ६।१। १६।

इसीलिये बृहतीछन्दोरूप इस इन्द्र में श्रनुष्टुप्चारिता भी बन जाती है। इसीलिये मन्त्र में कहा है—

बीभत्सूनां सयुजं हंसमाहुरणां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्। अनुष्टुभमनुचचूर्यमारामिन्द्र निचिन्युः कवयो मनीषा॥

इस मन्त्र के ग्रधिदैवत, ग्रधिशब्द तथा ग्रधिभूत भेद से तीन अर्थ हैं। वहाँ ग्रधिशब्द-पक्षानुसारी इस मन्त्र की व्याख्या उपस्थित की जाती है।

बीभत्सूनां = निराश्रय रूप से स्थित रहने में ग्रसमर्थ ग्रतएव पराश्रयत्व की अपेक्षा रखने वाले क्षर व्यंजनों के ग्राश्रयप्रदान द्वारा सहयोगी अर्थ को हंस कहते हैं। स्वतन्त्रतया (परानपेक्ष रूप से) स्थित रहने में ग्रसमर्थ व्यंजनरूप क्षरों का ग्राश्रय बन कर उन्हें जो ग्रपने में बांधता है, वह ऐन्द्रवायव ग्रह ही प्रकृत में हंस है।

'ये प्रविङ् उत वा पुराणे वेदं विद्वांसमिभतो वदन्ति। श्रादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे ग्रग्निं द्वितीयं तृतीयं च हंसम्।।

इस मंत्र में वायु को हंस कहा गया है। 'प्राणो वायु.' इस श्रुति से वह हंस प्राणक्ष्य है। प्रक्षरसंज्ञक प्राणा ही क्षरसंज्ञक व्यंजनवर्णों को प्रपने में बाँधता है। 'प्रपां दिव्याना' में प्रप् शब्द वाक् का बोधक है।' सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्। वागेव साऽसृज्यत। सेदं सर्वमाप्नोत् यदिदं किञ्च तस्मादापः' इस शतपथ श्रुति से यही सिद्ध हो रहा है। क्योंकि वाक्तत्त्व ही ग्रप्-रूप में परिणत होता है। तृतीय द्युलोक में वर्तमान वाक् तत्वों के समानभाव में यह हंस विचरण करता है। ग्रर्थात् उनके साथ रहता है। ग्रर्थात् ऐन्द्रवायवग्रहरूप प्राण तथा वाक् दोनों एक रूप हैं।

अञ्चल्यांतिमका वाक् अनुष्टुप् कहलाती है। अनु शब्द की इत्यं-भूताख्यान अर्थ में 'लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः।' इस सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा है तथा उसके योग में अनुष्टुप् शब्द में द्वितीया विभिन्त है। अनुष्टुप् शब्द सात व्यंजनों तथा उनके आत्मभूत स्वर के संनिवेशस्थानरूप नौ बिन्दुओं का बोधक है। नौ बिन्दुओं को व्याप्त कर अपना स्वरूपिनर्माण करने वाले अक्षर शब्द से गृहीत इन्द्र प्राण को वैज्ञानिकों ने विचारदृष्टिट से मालूम किया। यद्यपि श्रोत्रेन्द्रिय से वाक् का ही ज्ञान होता है न कि प्राण का, तथापि ग्रक्षररूपा वाक् ग्रष्टवर्गों से ग्रविच्छन्न है ग्रीर वे ग्राठ वर्ग जितने प्रदेश में ग्राते हैं, उतने प्रदेश को वाक् ग्रवहद्ध नहीं कर सकती। ग्रतः वाक् के ग्रालम्बन इन्द्र नामक प्राण को विद्वानों ने ग्रपनी बुद्धि के द्वारा मालूम किया।

यह भूतसमूह वाङ्मय है अत. अधिभूत पक्ष में इस मन्त्र का अधिशब्द के समान ही अर्थ है। इसीलिये 'अप्रक्षितं वसु बिर्भाष' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या करते हुए ऐतरेयारण्यक श्रुति में कहा है—'सोऽयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतान्या-विष्टिब्धः। तद्यथाऽयमाकाशः प्राणेन वृहत्या विष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतान्या-विपीलिकाम्यः प्राणेन वृहत्या विष्टब्धानीत्येव विद्यात् 'अर्थात् यह आकाश बृहती प्राण से विधारित है। जिस प्रकार यह आकाश वृहतीप्राण से विधारित है उसी प्रकार पिपीलिकापर्यन्त सभी भूत बृहती प्राण से ही विधारित हैं।' यह ऐतरेय श्रुति शब्दाक्षरों की तरह भूताक्षरों में भी बृहती-प्राणरूप इन्द्र की समान अभिव्याप्ति बतला रही है।

उपर्युक्त रीति से संभव होने पर स्वर का कान्तिमण्डल सात व्यंजनों तक होता है। किन्तु यह नियम नहीं है कि सात व्यंजनों से युक्त स्वर ही ग्रक्षर हो। एक ग्रक्षर में नौ ग्रद्धमात्रारूप बिन्दुग्रों की व्याप्ति की स्वरूपयोग्यता होते हुए भी सर्वत्र नौ बिन्दुग्रों को व्याप्त हो करे यह नियम नहीं है। यदि व्यंजनों का सर्वथा ग्रभाव हो तो केवल स्वर भी 'स्वरोऽक्षरम्' इस परिभाषा से ग्रक्षर कहलाता है। किन्तु व्यंजनों के होने पर व्यंजनसहित स्वर ही ग्रक्षर कहलाता है, व्यंजन-रिहत नहीं। व्यंजनसहित होने पर भी कहीं एक व्यंजन से, कहीं दो से, कहीं तीन से, कहीं चार से, कहीं पाँच से, कहीं छः से, कहीं सात व्यंजनों से युक्त स्वर ग्रक्षर कहलाता है। जैसे 'न' शब्द में नकाररूप एक व्यंजन से युक्त 'वाक्' में 'ब' तथा 'क' इन दो व्यंजनों से युक्त तथा 'प्राक्' में प, र, क इन तीन व्यंजनों से युक्त स्वर ग्रक्षर है।

यहाँ यह अवश्य विचारणीय है कि स्वरच्छायापन्न ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न वाले अन्तस्य (य, र, ल, व) तथा अर्धस्पृष्ट प्रयत्न वाले अष्मा (श, ष, स, ह) वणों से युक्त होने पर ही स्वरक्रान्ति-मण्डल सात व्यंजनों वाला होता है। अन्तः स्थ और अष्म वणों के अभाव में स्वर का आक्रमण-बल घट जाता है। इसलिए 'क्त्नट्प्' इस उदाहरण में स्वर पृष्ठतः क, त, न इन तीन व्यंजनों को

तथा पुरतः ट, प इन दो व्यंजनों को ही प्राक्रान्त करता है अधिक को नहीं। इस प्रकार वर्णविशेषों में स्वरक्रान्तिमण्डल में तारतम्य (न्यूनाधिकता) होता रहना है। इसी प्रकार श्राम्यन्तर स्थान कण्टादि का तथा श्राम्यन्तर गयत्न स्पृतादि का एवं बाह्यस्थानों व बाह्यप्रयत्नों का चल में तारतम्य है। इसी कारण पत्व, णत्व, कुत्व, चुत्व श्रादि श्राभ्यन्तरस्थाननिबन्धन तथा उदात्त, यनुवात्त, स्वरित, प्रचय श्रादि बाह्यस्थाननिबन्धन, ज्याकरण्यास्त्रोक्त सभी सानेक्ष्य निवेद्य है, यह निरुक्तकारों का सिद्धान्त है।

जैसे—राजसु, वित्सु, रामेपु, हरिपु, ह्वीपि ग्रादि उदाहरसों में सकौर के कर र का ग्रंग होने पर भी पूर्ववर्ती ग्रकार, इकारादि स्वरों के बल का ग्राक्रमण होने के स्थानापकर्पण के कारण मूर्धन्य पत्व इकारादि से परे हो जाता है। ग्रतः 'रामाणाम्' 'पण्णाम्' में रेफ व ष के कारण न को ए हो जाता है। वाक्, कार रक्तम, निणिक्तम् इत्यादि में कुत्व तथा 'सच्चरितम्' इत्यादि में चुत्व हो जार के इस प्रकार स्थान व प्रयत्न के क्रान्तिबल के तारतम्य से विभिन्न सिधकल होते हैं।

इस प्रकार ग्रक्षरस्वरूप की तथा ग्रक्षर में स्वर ग्रौर क्यंजन के ग्रङ्गाङ्गिभाव की व्याख्या की। वहाँ स्वर के ग्रङ्गभूत इन ब्यंजनों में उपसर्ग (पूर्वव्यंजन) के होने या न होने पर जपधान (उत्तर व्यंजन) बल के कार्योपधायक न होने से ग्रक्षर लघु ही होता है। जैसे—ग्र, य, न्य, क्य ग्रादि में। यहाँ ग्रधोव्यापार ग्रर्थात् स्वर से पूर्व व्यंजनव्यापार के होने पर भी ऊर्ध्वव्यापार (स्वर के पश्चात् व्यंजनव्यापार) के न होने से ग्रक्षर लघु ही रहता है। उपधान में ग्राक्रमण व्यापार के फलोपधायक होने से ग्रक्षर गुरु हो जाता है। दीर्घ स्वरों (ग्रा, ई, ऊ इत्यादि) सन्ध्यक्षर स्वरों (ए, ऐ, ग्रो, औ) ग्रनुस्वारान्त स्वर (ग्रं) विसर्गान्त स्वर (ग्रः) व्यंजनान्त स्वर, अत् ग्रादि तथा दो व्यंजनों के संयोग से पूर्ववर्ती स्वरों (ग्रर्क-ग्रक्त ग्रादि) के उपहित (प्रचाद्वर्ती) वर्ण से ग्रुक्त होने के कारण ग्रागे ग्रर्कव्यापार होने से ग्रक्षर में गुरुत्व उपपन्न हो जाता है। इस प्रकार लघुगुरुभेद से ग्रक्षर का द्वैविध्य है।

इतिश्रीमबुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणीत पथ्यास्वस्ति ग्रन्थ में श्रक्षरपरिष्कारनामक चतुर्थ प्रपाठ की हिन्दी व्याख्या समाप्त ।

### सन्धि-परिष्कार पञ्चम प्रपाठ

ग्रक्षर का दूसरे ग्रक्षर के साथ सम्बन्ध होंने पर परस्पर बन्धन से हृदय-ग्रन्थि की उत्पत्ति होकर क्षर की उत्पत्ति होती है। परब्रह्म विद्या में जिस प्रकार भूत कि कहलाते हैं उसी प्रकार शब्दब्रह्मविद्या में व्यव्जन क्षर कहलाते हैं। इन्द्रियग्राह्म क्षर श्वव्यक्तन वर्णों से इन्द्रियों द्वारा श्रग्राह्म प्राण की ग्रिभ-व्यक्ति होतो है। श्रतः 'व्यव्यते व्राणः श्रनेन' इस ब्युत्पत्ति से व्यंजन वर्ण व्यंजन कहलाते हैं।

्. निस्पदामेद से सन्धिद्वैविध्य

जिस प्रकार परब्रह्मविद्या में अधारों तथा क्षरों का सन्धियोग (मेल)
निरूपक के भेद से दो प्रकार का है, उसी प्रकार शब्दब्रह्मविद्या में भी अक्षरों व
द्यांजनों का सन्धियोग निरूपकभेद के दो प्रकार का है। वे दो प्रकार विभूति
तथा योग हैं। इनमें योगसंश्लेप तथा संपरिष्व क्स भेद से दो प्रकार का है।

## विभूति

जहाँ युक्त (सम्बद्ध) वस्तुओं में एक वस्तु सम्बन्ध के लिए व्यापारशील हो, बद्ध तथा परतंत्र हो, तथा दूप्री व्यापाररहित अबद्ध तथा स्वतंत्र हो, वहाँ व्यापक का व्याप्य में अनुग्रह विभूति कहलाता है। ेजल की लवरा, में आकाश को वायु में दर्परा की मुख में तथा अव्यय ब्रह्म की भूतसमूह में व्याप्ति विभूति सम्बंध है। यहाँ जलादि व्यापक हैं तथा लवरणादि व्याप्य हैं।

जिस प्रकार लोक में क्षररूप भूतों में ग्रक्षर रूप प्राण की व्याप्ति होतो है। जैसे— उसी प्रकार ग्रक्षररूप स्वर की क्षर रूप व्यंजनों में व्याप्ति होती है। जैसे— 'स्त्र्यक् ट्' शब्द में ग्रकार रूप ग्रक्षर (स्वर) की स्त्र्य द्वन चार पूर्ववर्ती तथा र्क्, ट्इन तीन उत्तरवर्ती व्यंजनरूप क्षरों में व्याप्ति है। क्षरों में भी एक क्षर की दूसरे क्षर में व्याप्ति विभूति सम्बन्ध कहलाता है। जैसे 'रामाणाम्', 'वर्ष्मणाम्' इन उदाहरणों में मूर्धन्य र्ग्नौर ष्वणों के प्रयत्न की महिमा से दन्त्य नकार मूर्धन्य 'ण' वन जाता है। ग्रतः यहां मूर्धन्य वर्णों की व्याप्ति दन्त्य नकार वर्ण में है।

१, क्षरः सर्वारिंग मूतानि । गीता० ग्र० १५।

२. श्रम्मो लव्गो, वायौ व्योम, मुखे दर्गगं यहत्। विभवति तहत् विरजा भूतप्रामेऽव्ययः परमः॥

#### संश्लेष

उपर्युक्त उदाहरणों में ही व्याप्य का व्यापक में सम्बंध संश्लेष कहलाता है। इस सम्बन्ध को एकतः (इकतरफा) बन्धयोग कहते हैं। जैसे— किवण का जल में, वायु का ग्राकाश में, मुख का दर्पण में तथा विरजा ग्रव्यय ब्रह्म का भूतसमूह में सम्बन्ध तथा व्याप्य लवणादि का व्यापक जलादि में सम्बन्ध संश्लेष कहलाता है।

इसी प्रकार व्यांजन ग्रबद्ध स्वतंत्र स्वर में संश्लिष्ट ग्रथीत् बद्ध हैं। व्याप्य व्यांजनों का व्यापक स्वर में जो सम्बन्ध है वही संश्लेष है। क्षरो में भी एक का दूसरे के साथ संश्लेष होता है। वहाँ संश्लेषणा द्रव्य के सम्बंध से एक का दूसरे के साथ सम्बन्धमात्र होता है एक का दूसरे में ग्रनुप्रवेश नहीं। इसी ग्रभिप्राय से भगवद्गीता में कहा है:—

श्चर्यात् ''ग्रन्यक्त स्वरूप वाले मैंने सारे जगत् को न्याप्त कर रखा है। सारे भूत मेरे में स्थित हैं किन्तु मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ।'' प्रगीता ६ ग्र. ४.। मेरे इस ईश्वरीय सम्बन्ध को देखो कि भूत मेरे में स्थित नहीं है। मैं भूतों को धारण करने वाला हूँ पर भूतों में स्थित नहीं हूँ। मैं भूतभावन हूँ। गीता ६।५।

जिस प्रकार सर्वत्र गतिशील महान् वायु क्रांकाश में स्थित है उसी प्रकार सारे भूत मेरे में स्थित हैं, यह समभो। '' गीता क्र. ६।६। इन गीतापदयों में प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में विभूति सम्बन्ध का निरूपए है।

'मत्स्थानि सर्वभूताति' इस तृतीय पाद में एकतो बन्धनात्मक संश्लेष-रूप योगसम्बन्ध का निरूपण है। 'न चाहं तेष्वस्थितः' 'इस चतुर्थपाद में उस संश्लेष में दूसरे (भ्रव्यय) का ग्रंबन्धन बतलाया गया है।' न च मत्स्थानि भूतानि' इसके द्वारा भूतों का ब्रह्म संश्लेष होने पर भी वह परस्पर समन्वयरूप भनुप्रवेशात्मक नहीं है, इसका प्रतिपादन किया गया है।

## २. व्यंजनमेद से संश्लेषसाप्तविध्य

इसं संश्लेष सम्बन्ध को व्यंजनभेद से सात प्रकार का याज्ञवल्क्य ने माना है:— रम्रयस्पिण्ड, दारुपिण्ड, ऊर्णापिण्ड, ज्वालापिण्ड, मृत्पिण्ड, वाय्रपिण्ड

श्रम्मिस लवरां, वायुव्नोम्नि, मुखं दर्पे यद्वत् ।
 दिलव्यति तद्वत् विरजिस भूतग्रामोध्यये परमे ॥

२. ग्रथ सप्तविधाः संयोगिषण्डाः— यमान् विद्यादयस्पिण्डान् सान्तःस्यान् वारुपिण्डवत् । ग्रन्तःस्थयमयत्रं तु ऊर्णापिण्डं विनिहिरोत् ॥१॥

तथा वज्रिपण्ड । जब वर्गों (व्यंजनों) का संयोग यम वर्गों के साथ होता है, तब उस संयोग को अयःपिण्ड कहते हैं। अर्थात् यम वर्गों में इस प्रकार विच्छेद करना चाहिए जिससे जिस प्रकार परस्पर संदिलष्ट अवयव वाले लोह-खण्डों का विच्छेद होता है ऐसा विच्छेद प्रतीत हो। जैसे 'अर्ग्गनः' पत्क्क्ती इत्यादि में गकार के पूर्वाङ्ग होने से अकार के साथ उच्चारण होने से जब नकार से उसका विच्छेद होता है तब गकार तथा नकार का मध्यवर्ती नकारगुणक अनुनासिक द्वितीय गकार रूपी यम वर्ण भी साथ ही उच्छिन्न हो जाता है। ऐसी रिथित में यमवर्ण का उत्पत्तिकालिक पूर्व गकार से पृथक् श्रवण नहीं होता।

ग्रन्तःस्य वर्णं य, र, ल, व के साथ व्यंजनों के संयोग को दारुपिण्ड कहते हैं ग्रंथांत् ग्रन्तःस्थसंयुक्त पिण्डों में इस प्रकार वर्णांविच्छेद होता है जिस प्रकार काष्ठ के शिथिलरूप स संश्लिष्ट अवयवों का होता है। जंसे—सत्यम्, ग्रश्वः, वित्मिने, इत्यादि में तकार यकारादि का विच्छेद। ग्रन्तःस्थ तथा यम वर्णों को छोड़कर ऊष्मवर्णों के साथ व्यंजनों के संयोग को ऊर्णांपिण्ड कहते हैं। ग्रंथांत् उष्म वर्णों के साथ व्यंजनों का संयोग होने पर उनका इस प्रकार से विच्छेद करना चाहिए जिस प्रकार शिथिल ग्रवयव वाले ऊर्णा (ऊन) के पिण्डावयवों का होता है। जैसे—ग्रश्वः, ग्रश्मन्, ग्रस्म इत्यादि में। ग्रंबः-स्थवर्णों के साथ सयोग में पञ्चम तथा ग्रपञ्चम वर्णों के मध्यवर्ती विच्छेद के ग्रश्ररीर होने से कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी प्रकार ग्रन्तस्थ वर्णों के साथ संयोग में भी ग्रन्तस्थवर्णों के लघुप्रयत्नतर होने से ग्रात्यन्तिक सिन्नकर्ष के कारण पिण्डनायक होने से किसी विशेषता की उपलब्धि नहीं होती।

नासिक्य पञ्चमवरागें के साथ हकार के संयोगिषण्ड को ज्वालापिण्ड कहते हैं। जैसे विह्नः, ब्रह्म, गृह्णिमिं इत्यादि में। अनुस्वार तथा अनुनासिक-सिहत संयोगिषण्डों को मृण्मय पिण्ड कहते हैं। जैसे—ित्रशी, संस्तुप् इत्यादि में। सोपध्मान (उपध्मानयुक्त) संयोगिषण्डों को वायुषिण्ड कहते हैं।

धन्तःस्थयमसंयोगे विशेषो नोपलभ्यते । धशरीरं यमं विद्यादन्तःस्थं पिण्डनायकम् ॥२॥ ज्वालापिण्डान् सनासिक्यान् सानुस्वारांस्तु मृन्मयान् । सोपघ्मान् वायुपिण्डांस्तु जिह्नामूले तु विद्यणः॥

जैसे— चौ । पता इत्यादि में। यहाँ पदर्ग से पूर्व ऊष्म उपध्मानीय के उच्चारण में वायु की सी गम्भीर ध्विन होती है, इस संयोग को वायुपिण्ड कहते हैं। जिह्नामूलसहित संयोगिषण्ड को विच्चपिण्ड कहते हैं क्योंकि कवर्ग से पूर्व ऊष्म वर्णों का उच्चारण करने पर ऊष्मवर्ण का खकार के समान उच्चारण होने से षकार की ककार के साथ वज्य की तरह ग्रत्यन्त संश्लिष्ट प्रतीति होती है, ग्रतः इसे विच्चपिण्ड संयोग कहते हैं।

## सम्परिष्वङ्ग

संपरिष्व हु सम्बन्ध परस्पर बन्धनरूप होता है। ग्रेक्षर का ग्रक्षर से सम्बन्ध संपरिष्वङ्ग (सम्बन्ध) होता है जैसे शारीरक विज्ञानात्मा का प्राज्ञ श्रात्मा के सम्परिष्वज्ञ सम्बन्ध हैं क्योंकि दोनों ही ब्रात्मा प्राणारूप होने से ग्रक्षर हैं। इसी प्रकार शब्दब्रह्मविद्या में एक स्वर (प्रार्ग) का दूसरे स्वर से मेल (सन्धि) होता है। जैसे-- 'नदीयं, भानूदयः' इत्यादि में क्रमशः ई+इ तथा उ + उ इन दो-दो स्वरों का मेल है। दिव्यस्ति, दिक्ष्वस्ति, दात्रास्ति इन उदाहरणों में क्रमशः इ, उ, ऋ, इन स्वरों का परस्वर ग्रकार से योग है। दिव्यस्ति इत्यादि में इकारादि का परस्वर से मेल होने पर तीन स्थितियों की संभावना की जाती है। दबाने से संकोच होता है ग्रीर इस प्रकार एकमात्र स्वर की अर्धमात्रा शेष रह जाती है। ग्रथवा ग्रन्य स्वर के उदर में दूसरे स्वर के ग्रंग का प्रवेश हो जाता हं ग्रौर इस नविबन्दुपर्यन्त व्याप्ति वाले स्वर में पञ्चम व पष्ठ बिन्दु जो कि स्वर के स्वरूप हैं, उनमें इकार की पष्ठ बिन्दु में श्रकार की पञ्चम बिन्दु का समावेश हो जाने से एकमात्रिक इकार की ग्रथंमात्रा ही शेष रह जाती है। ग्रथवा दोनों स्वरों के ग्रत्यन्त समीप ग्राकर मिलने पर स्वर का एक ग्रंग इकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ग्रंकार में संयुक्त इकार स्वर की ऋर्षमात्रा कट जाती है। ऋर्षमात्रा का छेद हो जाना ही इकार की म्रङ्गक्षति है। इन तीनों ही स्थितियों में म्रर्थात् स्वर का संकोच मानने में, इकार स्वर की पष्ठ बिन्दु में श्रकार के पञ्चम बिन्दु का समावेश मानने में तया श्रकार से संयुक्त होने पर इकार के अर्धमात्रारूप ग्रंग की क्षति मानने में फलतः कोई अन्तर नहीं पड़ता है। तीनों ही स्थितियों में इकार स्वर की पूर्व श्रर्धमात्रा शेष रहती है श्रौर उत्तर श्रर्धमात्रा निष्ट हो जाती है। श्रतः वह स्वर ग्रपने स्वरूप एक मात्रा से च्युत होने के कारएा स्वर न रहकर ग्रर्धमात्ररूप व्यंजन में परिरात हो जाता है। पर उसी स्थान के व्यंजन में उसका परिणाम

होता है जिस स्थान से उस स्वर का सम्बन्ध था। ग्रर्थात् इकार का तालु-स्थान है। ग्रतः उसकी ग्रर्धमात्रा का विच्छेद होकर ग्रर्थमात्रा शेप रह जाने पर जब वह व्यंजन रूप में परिएात होता है तो तालुस्थानीय यकाररूप व्यंजन में ही परिएात होता है ग्रन्य वकारादि व्यंजनों में नहीं।

किन्तु उपर्युवत तीनों प्रकारों से भंगवान् पास्तिन को स्वर का संकोच ही ग्रभिप्रेत है। इसीलिये वे 'इग् यगाः सम्प्रसारगाम्, इस सूत्र में यकार का इकाररूप में परिसाम होने पर उसकी संप्रसारसमझ बतलाते हैं। क्योंकि प्रसारम्। सकुचित का ही होता है। यदि दूसरे स्वर के उदर में दूसरे स्वर का अनुप्रवेश उन्हें अभीष्ट होता तो वे उस अनुप्रवेश के हटने पर अनुप्रवेश-विरोधी उद्धरण शब्द का प्रयोग करते । तथा उन्हें ग्रंगक्षत ग्रभीष्ट होता तो क्षत की पुनः सम्पत्तिरूप अनुसम्पत्ति पद का वे प्रयोग करते। पर दोनों का ही प्रयोग न कर समंचनविरोबी सम्प्रसारण का प्रयोग करने से उन्हें इन तीनों प्रकारों में समंचनपक्ष हो ग्रमिप्रेत है। श्रुति ने भी 'सार्वायुपाग्निविद्या में स्रिचिदैवत (परद्रह्मविद्या) में समज्जन व प्रसारण का ही प्रतिपादन किया है। श्चर्थात् यह ग्रंग्नि पशु है। जब पशु ग्रंगों को संकुचित करता है ग्राँर उन्हें फैलाता है, तो उसमें इस क्रिया से सामर्थ्य उत्पन्न होती है। संकोचन व प्रसारगा प्रारम है। जिस स्रंग में प्रारम की स्थिति है, उसी का संकोच व प्रसार होता है । उपर्युक्त रीति से परब्रह्म की तरह शब्दब्रह्म में भी वाक्प्राग् के संकोच व प्रसार से ही व्यंजन व स्वर की सिद्धि होती है। स्रथीत् व्यंजनों में प्रसार होने से वे ग्रर्थमात्रा से बढ़कर एक मात्रा में ग्रा जाते हैं, ग्रौर स्वर बन जाते हैं । जैसे—यकार प्रसारित होकर 'इ' स्वर वन जाता है । इसी प्रकार स्वर संकोचन के द्वारा अर्थात् एक मात्रा से अर्थमात्रा में संकुचित होने पर व्यंजन वन जाते हैं। जेंसे — दिव्यस्ति, इत्यादि में इकारस्वर संकुचित होकर यकार व्यंजन वन जाता है। यह समञ्चन (संकोच) दो स्वरों के सम्परिष्वङ्गरूप सम्बन्ध-विशेष से ही होता है।

<sup>.</sup>१. 'ब्रयातः समञ्चनप्रसारगस्यैव । पशुरेष यदग्निः । यदा वै पशुरङ्गानि संचाञ्चिति । प्रायो वै. समञ्चनप्रसारगम्' यस्मिन् प्र च सारयित । श्रथ स तैवीय करोति । प्रायो वै. समञ्चनप्रसारगम्' यस्मिन् वा अङ्गे प्राणो भवित तत् सं चाञ्चिति प्र च सारयित'' इति । शत० ६।१।१४।

# **८ सिन्नकर्ष के भेद से सिन्धि**हैविध्य

वर्णों के संनिकर्षभेद से सन्धि के दो भेद हो जाते हैं। संनिकर्ष के दो भेद संक्रान्ति तथा संहिता हैं। पूर्वोक्त विभूति, संक्लेप एवं संपरिष्व क्रूरूप वर्गों के तीनों योग ही व्याकरणसिद्धान्त में सन्धिशब्द से व्यवहृत होते हैं। इनमें वर्गान्तर के विच्छेद से युक्त विभूतियोग ही संक्रान्ति-सम्बन्ध कह-लाता है। तथा शेष संश्लेष व संपरिष्वङ्गयोग संहिता कहलाते हैं। जैसा कि कात्यायन ने प्रातिशास्य में कहा है - 'वर्गानामेकप्राग्योगः संहिता'। अर्थात् वर्णों का एक प्रारम् से सम्बन्ध हो संहिता है। वह एक प्रारम, स्वर का क्रान्तिमण्डल (व्याित्मण्डल) अनुष्टुप् छन्द है। 'प्राणा वै देवा वयोनाधा-श्छन्दांसि वै देवा वयोनाधाः' इस शतपथश्रुति से यह स्पष्ट सिद्ध है कि प्राराविशेष जब भ्रवच्छेदक बनता है तब छन्द कहलाता है। वर्गों का एक प्राग् से सम्बन्ध वर्णान्तर के व्यवधान या वर्णान्तर के विच्छेद में भी बन जाता है। जैसे -'सत्र्यक्ट्' इस उदाहरण में ब्रादि में स्, त्र्य् का श्रन्त में र्ट्क् का ब्रकार-रूप एक प्रारां (स्वर) से सम्बन्ध है। क्योंकि उन सब में एक ग्रकार स्वर का ही सम्बन्ध है किन्तु उसे संहिता नहीं कह सकते क्योंकि उनका एक प्रार्ण से सम्बन्ध वर्णान्तर के व्यवधान या विच्छेद से युक्त है वर्णान्तर के विच्छेद से रहित नहीं। इसी वर्णान्तर-विच्छेद-सहित एक-प्राग्यसम्बन्ध का निराकरण करने के लिए पाणिति ने संहिता की परिभाषा में 'परः संनिकर्षः संहिता' सूत्र में 'संनिकर्प' में पर-विशेषणा का प्रयोग किया है। यहाँ पर-शब्द का ऋर्थ वर्णान्तर-विच्छेद-राहित्य है।

परसंनिकर्ष की व्याख्या करते हुए किसी ने जो यह कहा है कि 'एक वर्ण के वाद दूसरे वर्ण का उच्चारण करने में जो स्वभावतः ग्रर्थमात्रा का काल लगता है उतने व्यवधान से भिन्न व्यवधान का न होना पर-संनिकर्ष है, यह उचित नहीं है क्योंकि दो पदों का योग होने पर सुऽवचाः' इत्यादि में ग्रवग्रहादि-स्थल में एक पद के वाद दूसरे पद के उच्चारण में ग्रर्थमात्राकाल के व्यवधान की प्रताति होने पर भी दो वर्णों का सम्बन्ध होने पर दोनों वर्णों के बीच ग्रर्थमात्रा से भी ग्रत्यकालिक ग्रवकाश की ही प्रतीति होती है ग्रर्थमात्राकाल की नहीं। दो वर्णों के बीच का वही ग्रर्थमात्रा से भी स्वल्पकालिक ग्रवकाश संहिता कहलाता है। ग्रर्थात् दो वर्णों में ग्रान्यवर्णजनित विच्छेद का ग्रभाव संहिता है । अन्यवर्ण से व्यवहित दो वर्णी का संनिकर्ष संक्रान्ति कहलाता है । इस प्रकार संक्रान्ति तथा संहिताभेद से सन्धि दो प्रकार की होती है ।

### ४. ग्राश्रयभेद से सन्धिद्वैविध्य

स्राश्रयभेद से भी सन्धि के दो भेद हैं। दे दो भेद स्वरसन्धि व व्यंजन-सन्धि हैं। स्वरसन्धि संहिना (वर्णान्तर के व्यवधान से रहित दो वर्णों के संनिकर्ष) में ही होती है, वर्णान्तरव्यवधान वाले नंक्रान्तिकृप संनिकर्ष में नहीं। एक स्वर की व्याप्ति नविवन्द्वात्मक प्रदेश में मानी जाती है। एक विन्दु 'व्यंजन' स्रर्थान सर्धमात्रा का प्रतीक है। उस नविवन्द्वात्मक प्रदेश में पञ्चम व पष्ठिवन्दुरूप एकमात्रारूप प्रदेश स्वर का स्वरूप है। पञ्चम-विन्दुरूप सर्धमात्रा स्वर का पूर्वाई तथा पष्ठ विन्दुरूप स्रर्थमात्रा स्वर का जत्तराई कहलाता है। दोनों से स्वर का रूप निष्पन्न होता है। वहाँ दो स्वरों की संहिता होने पर पूर्व स्वर की पष्ठ विन्दु स्वर्थात् उत्तराई, परस्वर की पञ्चम बिन्दु स्वर्थात् पूर्वाई वन जाता है। जिसका दिग्दर्शन 'दिव्यस्ति' इस उदाहरण में पूर्व ही किया जा चुका है। वहाँ इकार-स्वर की पष्ठ विन्दु स्वर्थात् इकार का उत्तराई उत्तर स्वर स्वरास्त की पञ्चम विन्दु स्वर्थात् पूर्वाई वन गया है स्वरोर कतराई से वह इकार च्युत हो गया है। इसी से स्वर्धमात्रारूप शेप रहकर वह स्वर-सम्पत्ति से विहीन हो जाता है ग्रीर तत्स्थानीय यकार में परिवर्तित हो जाता है। यह स्वरसन्धि है।

श्चन्य श्रक्षर से निगृहीत व्यंजन का दूसरे श्रक्षर से निगृहीत होना व्यंजन-सन्धि हैं। जैसे—'तत् + श्रागमन' में दूसरा तकार सन्धि से पूर्व पूर्वतकारोत्तरवर्ती श्रकार स्वर से गृहीत है किन्तु जश्त्वरूप व्यंजनसन्धि के वाद तत्स्थानीय 'द' 'श्रागमनम्' पद के श्रादि स्वर श्राकार से गृहीत हो जाता है। उच्चारण से इसको स्पष्ट जाना जा सकता है। यही व्यंजनसन्धि है।

### ६. बलभेद से सन्धिद्वैविध्य

बलभेद से भी सिन्ध दो प्रकार की है। स्वरसिन्ध तथा व्यंजनसंधि के द्वारा वर्ण के गुणों का ग्रितिरेक होता है। ग्रन्यरूप से विद्यमान का ग्रन्यरूप हो जाना ग्रितिरेक कहलाता है। वर्णों के उपादानकारण वागु में वर्ण के स्वरूप तथा ति शेष के उत्पत्त्यनुकूल वल को वर्णगुण कहते हैं। वल ग्रारम्भक तथा विशेषक भेद से दो प्रकार का है। वर्णस्वरूप की उत्पत्ति में काम ग्राने वाला बल ग्रारम्भक कहलाता है। वह (१) स्वरोपधायक (२) श्रङ्गोपधायक (३) स्पर्शोपधायक (४) स्थानोत्रधायक तथा (५) नादोपधायक भेद से पाँच प्रकार का है। स्वरोपपायक वल के कारमा एक ही ग्रकार अ-अ,-अ इस प्रकार से उकात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से तीन प्रकार का बन जाता है। ग्रङ्गोपधायक वल के कारण ग्रकारादि एक-एक ग्रक्षर में ग्र-ग्रा ग्रा ३ इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ व प्लुत भेद वन जाते हैं। उच्चारणकृत ह्रस्वदीर्घादि भेद ग्रकारादि ग्रक्षरों में ही है, ककारादि व्यंजनों में नहीं, वयोंकि व्यजनों का उच्चारण ग्रकारादि स्वरों के ग्रधीन है ग्रतः वे स्वर के ग्रंग हैं, स्वतन्त्र नहीं। ग्रौर व्यंजन-सहित स्वर एक ही ग्रक्षर कहलाता है भिन्न नहीं। स्पर्शोपघायक वल के भेद से अ, ऽ, अ, ग, क, ह इत्यादि वर्णधारायें वनती हैं। जैसे--'ग्र' ग्रस्पृष्ट है । 'ऽ' ईपत्स्पृष्ट है । 'ग्रः' दुःस्पृष्ट है । 'ग' मृदुस्पृष्ट है । 'क' तीवस्पृष्ट है। 'ह' ग्रर्द्धस्पृष्ट है। ग्रनः ये सब भेद स्पर्शोपधायक बल के भेद से होते हैं। स्थानोपधायक बल के भेद से एक ही वर्गापादानभूत वायु ग्र, इ, ऋ, लू, उ, इन वर्णधारात्रों का स्वस्य धारण कर लेती है। 'ग्र' कण्ठ्य है। 'इ' तालन्य है। 'ऋ' मूर्घन्य है। 'ॡ' दन्त्य है। तथा 'उ' ग्रोप्ठ्य है। नादोपधायक वल के भेद से उपांधुवाक्रूष मध्यमा वाक् वैखरी वाक् में परिरात हो जाती है।

#### ७. विशेषक वल का पाञ्चविध्य

उपर्युक्त पांचों वलों में विनियुक्त वल विशेषक कहलाता है। वह भी (१) उपजनक (३) उपघातक (३) विक्षेपक (४) विशेषाधायक (५) निरोधक भेद से पांच प्रकार का है। प्रयत्नोपजनक दल से वर्णागम होता है। प्रयत्नो-पघातक वल से वर्णलोप होता है। प्रयत्नविक्षेपक वल से वर्ण-विपयय होता है। विशेषाधायक वल से वर्णादेश होता है। इन चारों वलों के निरोधक वल से प्रयुद्धाता ग्राती है। विकार के प्रनियन्य से स्वकृष में स्थितिकृष प्रकृतिभाव ही प्रयुद्धाता है। इस प्रकार ग्रारम्भक वल में विशेषक वल के तारतम्य के कारण दूसरे वर्ण के विच्छेद से सहित या रहित वलवान व्यंजन के गुगों से वाधित निर्वल व्यंजन के गुगा हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ग्रीर उन निर्वत गुगों का स्थान ग्राकामक वलवान व्यंजन के गुगा ले लेते हैं। इसलिए ये पाँच प्रकार के उपर्युक्त वर्णागमादि ग्रनेक सन्विक्ष्त उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कहा गया है—

वर्णागमो वर्णविपर्ययस्तलोपस्तदादेश इमे विकाराः। स्थितिः प्रकृत्येति च पञ्च सन्धेः फलानि वर्णाद्वयसंनिकर्षे ॥

### १. वर्णागम

संयोग-विभाग तथा जब्द से जब्द की उत्पत्ति भगवान् करणाद ने बता 🔭 है। स्वर के उत्तर (बाद) नासिक्यभिन्न, पद के ग्रन्त में वर्तमान स्पर्श वर्रा श्रवसान में तथा ब्यंजन से पूर्व ग्रपदान्त स्पर्ज वर्ण पूर्व स्वर से ग्राक्रान्त होते हैं। वहाँ बलवान संयोग से उत्पन्न वर्ण के समान प्रतिध्वनिरूप एक विभागज वर्ण ग्रौर उत्पन्न होता है वह ऋमज नामक उपजन (ग्रागम) है । उस विभागज वर्ण का यति द्वारा विच्छिन्न होकर उच्चारेरा का काररा पूर्वस्वर से निग्रहरा ही क्रमरा है । श्रर्थात् उस विभागज वर्ण का यति द्वारा विच्छेद होने पर ही वह पूर्व स्वर से निगृहीत होकर उच्चारित होता है। क्योंकि विनां स्वर के व्यंजन का उच्चारस संभव नहीं । जैसे — 'रामात् त्' इस उदाहरण में ग्राकार के उत्तर श्रव्यवहित तकार वर्ण की उत्पत्ति स्थान स्रौर प्रयत्न के संयोग से होती है, किन्तु वेग के साथ स्थान ग्रौर प्रयत्न का विभाग होते समय भी संयोगज वर्ण के समान ही उसकी प्रतिध्विन के सहश एक तकार वर्ण की ग्रौर उत्पत्ति होती है, वही वर्ण स्थान ग्रौर प्रयत्न के विभाग से उत्पन्न होने के कारएा विभागज वर्ण है । परन्त् उसके उच्चारएा में भी संयोगज वर्ण के समान पूर्व स्वर ही कारए है । यही स्थिति वत्त्सः, ब्रात्त्मा, सत्त्यम्, शक्कः, ब्रातनच्चिम, सज्ज्मा, इन उदाहरणों में है। इतना भेद ग्रवश्य है कि 'रामात्त्' ग्रवसान में विद्यमान गदान्त स्पर्श का उदाहरएा है ग्रौर 'वत्त्सः' ग्रादि व्यंजन से पूर्व विद्यमान ग्रपदान्त स्पर्ध के उदाहरण हैं। यह वर्ण पराङ्ग होता है।

हकार व्यंजन के परे होने पर यह क्रमज विभागज वर्ण सोत्मवर्ण बन जाना है क्योंकि यह वर्ण पराङ्ग होता है ग्रीर ऐसे स्थलों में पर-व्यंजन उत्म हकार होता है ग्रजः उसके सम्बन्ध से यह विभागज वर्ण भी सोत्म हो जाता है। जैसे-'वाग् हस्ती' इस उदाहरण में गकार के समान जिस नवीन विभागज वर्ण की उत्पत्ति होती है, वह पराङ्ग है। ग्रतः उसका हकार से योग होने के कारण 'ग्' 'ध्' बन जाता है ग्रीर 'वाग् हस्ती' 'वाग्घस्ती' में परिवर्तित हो जाता है।

ह्रस्व स्वर से परे विद्यमान ङ, ण, न में भी स्वर परे होने पर विभागज ङ, ण, न वर्णों की उत्पत्ति होती है। वे भी पराङ्ग होते है। प्रत्यङ्ङात्मा, सुगण्णोशः, सन्नच्युतः इसके उदाहरण हैं। जैसे स्वर के परे होने पर छ, सा, न में तत्तमान विभागज उपजन (याणिमा) होना है उमी प्रकार स्वरभिति के परे होने पर भी होता है। प्रजी, प्रकार स्वरभिति के परे होने पर भी होता है। प्रजी, प्रकार इकार प्रादि हम स्वरभित्त की प्रतीति होता है। इस स्वरभित्त के परे होने पर भी छ, सा न इन नाभिवय वर्णों के पश्चात् तत्क्षमान विभागज छ, सा, न का उपजन होता है। जैसे — 'प्राइक् पष्ठः, सुमस्प्रट् पष्ठः 'सन्तसः' सञ्च्छम्भुः, इन उदाहरसों में स्वरभौक के कारसा' दकारादि से पूर्व छ, सा, न का प्राम्म है। किन्तु वह उपजन (आगम) उन वस्मों से परे दकारादि से पूर्व विद्यमान प्रकारादि स्वरभित्त के कारसा है। यहां क्रमणः छ, सा, न, ये विभागज उपजन परवर्श के प्रञ्ज है। ग्रीर परवर्श पकारादि निरनुनासिक वर्ग हैं, ग्रतः उन उपजनों में से भी नासिक्यतामादक बत्न की निवृत्ति हो जाती हैं ग्रतः वे छ सा, न क्रमणः तन्स्थानीय नासिक्यरहित क, ट, त में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि उन उपजनों के संनिकृष्ट उपम वर्स नासिक्यविरोधी गुगा से युक्त हैं।

पट्त् सुलिनः, पट्त्यन्तः, इत्यादि में हकार के बाद होने वाले विभागज उपजन'ट्'केपराङ्ग होने से और उत्तरवर्ती सकार में दन्तस्थानत्व गुगा की प्रवलता के कारण वह दन्त्य 'त' में परिवर्तित हो जाता है। स्वर मे परे विद्यमान रेफ व हकार से परे जो ह, श, प, स, य, र, ल, व, से भिन्न वर्ण हैं उन पर पूर्वस्वर का क्रमण होता भी है और नहीं भी होता, अतः वहाँ क्रमज, विभागज ब्यंजन विकल्प से उत्पन्न होता है। जैसे-तवर्कः, स्वग्रंः, गर्जः, ब्रह्म, नह्मस्ति आदि में। किन्तु जहाँ रेफ व हकार से परे उपम या अन्तस्थ व्यंजन होते हैं वहाँ क्रमज या विभागज व्यंजन उत्पन्न नहीं होता। जे के स्वर्थं आदि उदाहरणों में।

छ्वारिभन्न सोध्म स्पर्शवराति में पराङ्गता प्रवल होती है, अतः वहाँ पूर्व स्वर का क्रमण नहीं होता और वहाँ तत्समान विभागज व्यंजन उत्पन्न नहीं होता। जसे—मन्दाः मधा, शठः, वशः, सभा ग्रादि उदाहरणों में। किन्तु छकार वर्ण में पराङ्गता का स्पर्श होने पर स्वभावतः उस में पूर्व स्वर का भो क्रमण होता है अतः क्रमज चकार उत्पन्न होता है और वह उप्पवर्ण छकार से युक्त होता है। जैसे—स्वच्छाया, शिवच्छाया, चेन्छिद्यते आदि में। किन्तु पद के अन में दार्च स्वर हो और उपमें परे छकार अंजन हो तो वहाँ पदान्त यित के

द्वारा पूर्व स्वर तथा छकार का विच्छेद हो जाने में पूर्व स्वर का ऋमग् छकार में नहीं भी होता और कदाचित् होता भी है अतः वहाँ ऋमज चकार वर्ग को उत्पन्ति विकल्प से होती है। जैसे-साच्छाया, सा छाया में, माच्छिदन्, आच्छादयित इत्यादि में पदांत यित से विच्छेद हो जाने पर भी जो ऋमज चकार व्यंजन हिंगोचर होता है उसका कारग यहाँ एकपदत्व की विवक्षा ही है। अतः पदान्त यित से विच्छेद नहीं होता है और पूर्वस्वर के ऋमग् से ऋमज चकार व्यंजन उत्पन्न हो जाता है।

यद्यपि यह वर्णोपजन (वर्णागम) का वैचित्र्य दो व्यंजनों की सिन्य होने पर व्यंजनों की गुणप्रकृति पर निर्भर हैं तथापि यह वर्णगुणप्रकृत्यनुकूल उच्चारण करने वाले सम्प्रदायिवशेष से ही बनता है। ग्राच्छादयित इत्यादि में दीर्घ स्वर से परे छकार से पूर्व चकार का उपजन साम्प्रदायिक उच्चारण की प्रकृति-विशेष के कारण ही है। यह क्रमज उपजन विवधा के ग्रंथीन होता है, ऐकान्तिक (ग्रवश्यम्भावी) नहीं। क्योंकि पूर्वस्वर का क्रमण उच्चारणिविशेष के ग्रंथीन होने से साम्प्रदायिक है। ग्रंथीत वह उच्चारियता सम्प्रदायिकशेष पर ग्राधित है। इसलिए दीर्घ स्वर से परे द्वित्व नहीं होता, ऐसा ग्राचार्य उपवर्ण मानते हैं। इन्द्रः, राष्ट्रम्, इत्यादि में दो से ग्रंथिक व्यंजनों के योग में दित्व नहीं होता ऐसा शाकत्य मानते हैं। उपर्युक्त उपजन (वर्णागम) सम्प्रदायिकशेषाधीन होते हुए भी वर्णप्रकृति की ग्रंथेक्षा से होते हैं। इसीलिए इनका यहाँ कथन किया गया है।

कुछ वर्गागम वर्णप्रकृति से निरपेक्ष होते हैं और केवल भाषा-व्यवहर्ता की प्रकृति की अपेक्षा से ही होते हैं। जैसे— विश्ववाइ, मुइ, धुक् इत्यादि में हकार से पूर्व इ व ग् का आगम। गर्भ, उद्ग्राभ, निग्राभ, सजभार आदि में हकार से पूर्व व का आगम होता है और ह के योग से व् सोष्म वनकर भ हो जाता है। स्वैरः, स्वैरी, सुखार्तः प्रार्णम्, प्राच्छंति आदि में क्रमशः ईर, ईरिन्, ऋत, ऋरग, ऋच्छति से पूर्व अकार का आगम होता है।

## २. वर्णलोप

लोप (वर्णलोप) - उपचातक वल के कारण कहीं वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे - 'प्रयुगम' इस शब्द में उच्चारण के दोष से 'य्' वर्ण का लोप हो जाता

विश्ववाड् मुड्-धुगित्यादौ हकारात् प्राग् डगागनः । गर्भ उद्यामनिग्रामौ संजमारेति बागमः ॥

है स्रीर 'प्रजगम्' ऐसा उच्चारस किया जाता है। 'उद् स्निम्' में उच्चारस-दोप से उद्केट्का लोग हो जाता है ग्रौर उसे परे दन्त्य स को मूर्थन्य प होकर उसके प्रभाव से दन्त्य 'न' मूर्धन्य 'ण' में परिरात हो जाता है ग्रौर उपिराक् ऐसा उच्चारमः विया जाता है। उद् उपमर्गपूर्वक स्था तथा स्तम्भ् धातु में प्रयत्न के उपद्यात से य का लोप हो जाता है। जैसे — उत्थानम् व उत्तम्भनम् में। श्रदसान में संयोग के श्रन्तिम वर्ण का प्रयत्नोपघात से लोप हो। जाता है। इसी प्रकार प्रथ शब्द में थकार के उत्तरवर्ती ग्रकार का स्थानविपर्यय होकर वह पद के ग्राहि में ग्राजाना है ग्रीर दोनों के योग से ग्रावन जाता है। पश्चान ग्रात में स्वर के न रहने से त् े ह इन संयुक्त व्यंत्रनों में संयोग के ग्रन्तिम व्यंजन 'ह्' का लांग हो जाता हे ग्रौर ग्रान् बन जाता है। जैसा कि 'ग्राद्रात्रो वासस्तनुते सिमस्भ' में है । यह त्रात् जब स्वतंत्र निपात होता है तब इसके स्थान में इसके पर्याययाती अय गव्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे—'आद्वात्री' में आत के स्थान में श्रथ शब्द का प्रयोग । किन्तु जब यह 'श्रात्' पञ्चमी विभक्ति के निपात-मप स विवक्षित होता है तब इसके स्थान में पर्यायवाची ग्रथ शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। उसे - देवात् के स्थान में 'देवग्रथ' ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। जब यह ग्रान् 'रम' निपात से संयुक्त होता है तब सर्वनाम यत्, तत् ग्रादि शब्दों के अन्तिम तथार का प्रयत्नक्तंश के कारमा लोप हो जाता है। जैसे--यस्मात्, श्रादि में । व्यंजन से परे वर्तमान नासिक्य ग्रन्तःस्थ व्यंजनों का नासिक्य ग्रन्तःस्थ व्यंजन १९ होने पर लोग हो जाता है।

्यक्रम ने परे विद्यासन नासिक्य वर्णों का नासिक्य वर्ण परे होने पर जो लोग होता है बारोजन नासिक्य वर्णका लोग होता है, वह तत्सजातीय नासिक्य वर्णके पर होते पर हो होता है, भिन्न नासिक्य वर्ण परे होने पर नहीं। इस लिए 'तन्मन्य इस उदाहरण में 'न्' से परे 'म्' का लोग नहीं होता है, क्योंकि उससे परे का नासिक्य वर्ण है, वह 'म्' न होकर तद् विजातीय 'न्' है।

'शय्या' इत्यादि में प्रांकृतिक दो यकार-वर्णों में एक यकार का क्रमज अथित् विभागज तृतीय यकार के परे होने पर लोप हो जाता है। अर अन्ततोगत्वा दो यकार ही शेप रह जाते हैं - एक प्राकृतिक और एक क्रमज। अदितेरपत्यम् आदित्यः, में एक यकार का क्रमज (विभागज) यकार परे होने पर लोप हो जाता है।

स्रादित्यदेवताकः स्थालीपाक स्रादित्यः शब्द में दो यकार हैं। एक मूल स्रादित्यशब्द का तथा दूसरा ण्य प्रत्यय का। इब दानों का ही ऋमज तृतीय यकार परे होने पर लोप हो जाता है।

व्यंजन से परे वर्तमान नासिक्य अन्तःस्थ वर्गा से भिन्न व्यंजनों का सवर्गा व्यंक्त परे होने पर लोप हो जाता है। जैसे—महतः, प्रत्तम्, अवत्तम्, इत्यादि में दो तकारों में से एक तकार का क्रमज तकार परे होने पर लोप हो रहा है। व्यंजन से परे वर्तमान नासिक्य तथा अन्तःस्थ वर्गों से भिन्न व्यञ्जनों का सवर्गा व्यञ्जन परे होने पर जो लोप होता है, वहाँ जिस व्यञ्जन का लोप होता है, वही व्यञ्जन परे हो, यह नियम नहीं। अतः 'शिण्ढि' व पिण्ढि, में ढकार परे होने पर भी डकार का लोप हो जाता है। अन्धु शब्द में ग्रन्थ् थातु से 'तु' प्रत्यय करने पर तकार का लोप हो जाता है।

इया ए अथवा उया ओ के परे होने पर क्रमशः यकार व वकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। जैसे-नरयीश्वरः नर ईश्वरः, योन्यायीश्वरः, योन्या ईश्वरः, भोयेकः, भो एकः, हरयेकः, हर एकः, त्वोतामः, तोतासः उदाहरणों में यकार व वकार की अभिव्यक्ति न होने से यकार-वकार-सिहत तथा यकार-वकाररित शब्दों का समान ही उच्चारण होता है। यकार व वकार की अभिव्यक्तिस्थन में तीन भिन्नभिन्न सम्प्रदाय हैं। इनमें शाकटायन भोयेको हरयेकः में यकार का स्वरधमिरूप से श्रवण मानते हैं। शाकल्य भो एकः, हर एकः, इस प्रकार में दोनों जगह यकार का श्रवण नहीं मानते। गार्य भो एकः में यकार का लोप (अश्रवण) तथा 'हरयेकः' में लघुप्रयन्तर यकार का श्रवण मानते हैं। इस्चृष्व शब्द में लोक में 'र' तथा 'य' की अनिभव्यक्ति है और छन्द में उनका लोप हो जाता है। जैसे-तृचम् में। 'त्र्यृपिः' में र और य की अनिभव्यक्ति है।

## ३ वर्गाविपर्यय

विपर्यय (वर्णविपर्यय) वर्णों का स्थान-परिवर्तन है। अक्षवाहिनी प्रवाह. अवाह तथा प्रवादि शब्दों में अक्षरों के विशकलन से सिद्ध उ अ अ इन वर्णों का स्थानपरिवर्तन होकर सन्धि होने पर अक्षौहिग्गी, प्रौह, प्रौढ, प्रौढ प्रयोग बन जाते हैं। अर्थात् वाहिनी आदि शब्दों में वा शब्द के विशकलन से सिद्ध उ अ अ इन वर्णों का स्थानपरिवर्तन हो जाने पर अ अ स्वर उ से पूर्व स्थान में आन जाते हैं तथा इनकी गुरासिन्ध होकर स्रो वन जाता है। स्रो का स्रक्ष के साथ तथा प्र के स्र के साथ सिन्ध होने पर स्रक्षौहिराी प्रौढ स्रादि शब्द बन जाते हैं।

स्थिर शब्द में सकार से पूर्व स्वरभक्ति स्रकार स्थानविपर्यय के द्वारा सकार के बाद आ जाती है तथा सथिर शब्द बन जाता है। पश्चात् आदि के सकार तथा तत्पश्चाद्वर्ती स्वरभक्ति ग्रकार, दोनों के तालव्य हो जाने से शिथिर शब्द वन जाता है। ग्रथवा श्रथ व इलथ शब्दों में र ग्रीर थ तथा ल ग्रीर थ का स्थानविपर्यय हो जाने से स्थर व स्थल शब्द बन जाते हैं। पश्चात् प्रयत्नदोष से 'श' 'व' 'थ' में दो इकार भ्रौर ग्रा जाते हैं। इस प्रकार शिथिर व शिथिल शब्द बन जाते है। 'पश्यक' शब्द में प ग्रीर क का परस्पर स्थानविपर्यय हो जाने से कश्यप बन जाता है। तथा श और य का स्थानविपर्यंय हो जाने पर यकार में प्रयत्न के प्रतिबाध से स्पर्श का उत्कर्ष होकर क्रमशः वह ज ग्रौर च में परिवर्तित हो जाता हैं। स्रौर इसी प्रकार प्रयत्न-प्रतिबाध से स्पर्श का उत्कर्ष होकर 'श' 'छ' में परिवर्तित हो जाता है। कच्छप शब्द भी ऐसे ही वनता है। इसी प्रकार कर्य से कच्छ बन जाता है। इसी रीति से एव पद में पद के ग्रादि में 'ए' का पदान्तविपर्यय हो जाने से 'वै' शब्द बन जाता है। 'ग्रनश्वः' में ग्रन् शब्द भी न के विपर्यय से बनता है। अर्थात् न = न् + अर्मे न जो आदि में था, अन्त में स्रा जाता है स्रोर इस प्रकार न का अन् बन जाता है। इसी प्रकार तुका स्यानविपर्यय से 'उत्' वन जाना है। 'कृती छेदने' से उ प्रत्यय द्वारा कर्तु शब्द ही स्यानविपर्यय मे तकु बन जाता है।

'स्रोम् में श्राउ का परस्पर स्थानविपर्यय हो जाने से स्रोम् का 'बम्' वन जाता है। भर्म शब्द में ह स्रोर र का स्थानविपर्यय हो जाने पर ब्रह्म बन जाता है। जैसे-भर्म = 'व्ह्, श्र, र्म् स्र' में व के स्थान में र स्रीर र के स्थान में ह के स्रा जाने से व्र्ह्श्रम् श्र=ब्रह्म बन जाता है। बहु शब्द में श्राका स्थानविपर्यय हो कर ह् के बाद श्राजाने से तथा श्राको उहो जाने से भूवन जाता है। जैसे-बहु=

१ ग्रोमोऽकारोकारयोवं परस्परविषय्यंयात् । भन्मंणो हरयोकंहा परस्परविषय्यंयात् ॥ बहोर जत्वमंत् सोऽमुद्धात्परो मूरभूवयम् । धातुस्ततोऽभूद् भूभूमिर्भूमा भूयान् बहुं बुवन् ॥ निर्यन्थुज्ञब्दे रहयोनिघष्टुः स्याद् विषय्यंयात् । विक्षेपात् तरयोरेकविन्दुत्वे स्पर्जनद्वृते: ॥

ब् श्र हुं उ में श्र के हुं के पश्चात् श्राने से वृह=भ वन जाता है श्रौर श्र को उ हो जाने से सिन्ध होकर दीर्घ ऊ हो जाता है श्रौर भू बन जाता है। भूमि, भूमा, भूयान् श्रादि में यही स्थिति है। निर्शन्थु शब्द भी र तथा ह के विपयिस से निघण्डु बन जाता है। जैसे-निर्शन्थु=नि र्ग्रुअन्त् हुं उ में 'ह' श्रौर 'र' का परस्पर स्थानविपर्यय हो जाने से निर्घन्तु बन जाता है। पश्चान् निर्के र् का भी विक्षेप के कारण स्थानविपर्यय हो जाता है श्रौर त् के विन्दु पर श्रा जाता है श्रौर स्पर्शनद्रुति से त् ट में परिवर्तित हो जाता है।

#### ४. वर्णादेश

'स्रारम्भक वल में जहाँ विशेषक बल के उदय से लोप, स्रागम नधा विपर्यास एक साथ होते हैं स्रथीत् किसी वर्ण के गुण का नाश, किसी का स्रागम, किसी का विपर्यास (स्थानपरिवर्तन) होता है, उसे स्रादेश कहते हैं।

विशेषक बल नाना प्रकार का हो जाता है। प्रत्येक विशेषक-बल तारतम्य के कारए। पुन: नाना प्रकार का हो जाता है। जैसे-गति एक विशेषक बल है। उसमें द्रुति, सम व प्लुति तीन विशेषतायें हैं। उरस्, कण्ठ व िरम् ये तीन सवनस्थान हैं। इन स्थानों में वायु को पहुँचाने वाला बल स्वरोपधायकसंज्ञक है। इसमें विशेषक बल के तारतम्य से और भेद हो जाते हैं। जैसे- उदाच ग्रीर स्वरित द्रुत गति के कारण अनुदात्त हो जाते हैं। अनुदात्त व उदाच समगति के कारए। स्वरित बन जाते है। इसी प्रकार अनुदात्त और स्वित्त प्लुतगित के कारए। उदान्त हो जाते हैं।

इसी तरह संघारण एक दूसरा वल है। उसके कारण प्रतिसवन ग्रथीत् उरः, कण्ठ व शिरस् इन तीनों सवन स्थानों में स्वरीपधायक वल में दो भेद ही जाते हैं। वे भेद निगृहीत तथा उद्गृहीत हैं। प्रत्येक सवनस्थान में निम्त भाग में गृहीत वायु निगृहीत तथा ऊर्ध्वभाग में गृहीत उद्गृहीत कहलाता है। इसके कारण सम्नतर, ग्रनुदात्त, स्वरित, प्रचित, उदान तथा उदात्ततर ये ६ भेद स्वर के हो जाते हैं। उरस् स्थान में निम्न भाग में निष्पन्न स्वर सन्नतर (निघात)

१ ग्रारम्भके बले यत्र विशेषकबलोदयात्। लोपागमविषय्यासा बलानां स्युः समुख्ययात्॥ गुग्गानां कस्यचिन्नाशः कस्यचिच्चागमः सह। कस्यचिद्वा विषय्पासस्तमादेशं प्रचक्षते॥

तथा ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न स्वर अनुदात्त कहलाता है। कण्ठस्थान में निम्न भाग में निष्पन्न स्वर स्वरित तथा ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न प्रचित कहलाता है। शिरा-स्थान में निष्पन्न में निष्पन्न स्वर उदात्त तथा ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न उदात्ततर कहलाता है। उपर्यु क्त तारतम्यविशेष की अपेक्षा न करने पर उदात्त, अनुदानं य स्वरित ये तीन ही स्वरू होते है। इसीलिए कहा है—''उच्चादुच्चतरं ।स्ति नीचान्नीचतरं तथा।"

इसी प्रकार ग्रङ्गोपधायक वल में ग्रभिव्याप्ति नामक विशेषक वल होता है। उस विशेषक वल में ग्रवच्छेदतारतम्य या मात्रा नामक अन्य वल रहता है। इसके कारण अक्षर में ह्रस्व, दीर्व व प्लुत ये विशेषतायें हो जाती हैं। एक-नात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ तथा त्रिमात्रिक प्लुत कहलाता है। यह एक इस्द है। स्वरमात्र को ग्रथवा एक या दो या तीन या चार या पाँच या छः दा सात व्यंजनों से ग्रवच्छिन्न स्वर को ग्रक्षर कहते हैं। यह दूसरा छन्द है।

स्पर्भोपधायक बल में विवृत, मन्द, दुर्योग, दिस्थानिक, मृदु, तिव्र व्यर्थसमण्ये सात विशेष हैं। समसाममुख्य रूप से अवस्थित स्थानी व करणी के सध्य में अवगुण्ठित वर्णों के उपादानकारण प्राण्वायु से स्थानी व करणी के सार्य का प्रतिबन्ध या अभाव विवृत कहलाता है।।।।

प्रथानों व करणों में प्राग्तवायु का स्पर्श न होने पर भी स्पर्शोन्मुताप्रयत्नता मन्द कहलाता है। शिशा अत्यत्पमात्रा में स्थान व करणा में प्रागावायु
का स्पर्श दुर्योग कहलाता है। वह करणाविश्मता के कारण स्पर्शास्पर्शी है।।३॥
भुत्व-स्थान में स्पृष्ट प्राग्तवायु का उपिर विद्यमान नामानाडों से स्पर्श दिस्थानिक
बहलाता है।।४॥ मृदुस्पर्श से ग, ज, ह, द, ब, वर्ण उच्चिरित होते हैं।।१॥
तीत्रस्पर्श से क, च, ट, त, प वर्ण उत्पन्न होते हैं।।६॥ उटम वर्णों के स्वरभक्ति
सहित होने से अंशतः वे विवृत रहते हैं और अंशतः उनमें स्पर्श होता है। इस
प्रकार इन विशेषक बलों के सम्बद्ध में स्पर्श में तारतम्य होने से वर्णान्तर का
स्रादेश हो जाता है। जैसे—ह, इ, ऋ, ल ये नामो स्वर है। इन विवृत
प्रयत्न वाले स्वरों के स्थान में असवर्ण स्वर होने पर क्रमशः य. र, ल, व, ये
ईपत्स्पृष्ट अन्तःस्थ वर्ण हो जाते हैं। जैसे—दिव्यस्ति, मध्वस्ति, पित्रागमः,
लाकृतिः।

स्थानोपधायक वल में द्रुति, सम, प्लुति ये विशेषक वल होते हैं। द्रुतिगति के कारण प्रथम स्थान में स्थानोपधायक वल का पात होता है। समगित
के कारण तालु, मुधी, व दन्त इन मध्यमस्थानों में तथा प्लुतगित के कारण
प्रोप्ठलप उत्तम (प्रन्तिम) स्थान में स्थानोपधायक वल का पात होता है।
मध्यम स्थान में भी समद्रुति से तालुत्थान में, सम साम्य से मूर्थी में तथा
समप्लुति से दन्तस्थान में स्थानोपधायक वल का प्रवपात होता है। द्रुति के
कारण 'त' को 'क' हो जाता है। जैसे—'श्रुप्कः' में। प्लृति के कारण 'त' को
'व' हो जाता है। जैसे—'पक्वः' में। समसाम्य के कारण 'त' को 'ट' हो
जाता है। जैसे—'कृष्टः' में। एकस्थानिक 'त' को द्विस्थानिकत्व वल के
कारण 'न' हो जाता है। जैसे—वृक्ष्णः, हीनः ग्रादि में। प्लृति तथा द्विस्थानिकत्व के कारण 'त' को 'म' हो जाता है। जैसे—'क्षामः' में। कहीं पर
स्थानबल तथा स्पर्शवल दोनों की विशेषताग्रों के ग्राधान से सिद्धि होती है।
जैसे—मकार ग्रौर रेफ को ग्रधोप वर्ण परे होने पर तथा ग्रवसान में विसर्ग हो
जाता है। जैसे—'उच्चैः, 'पुनः पुनः' में।

स्रकार से परे विद्यमान 'स' 'ह' बनकर उकार में पिस्सिन हो जाता है, यदि उससे परे स्रकार या स्रघोपवर्स हों। जैसे—'देवोऽस्ति, देवो गतः' स्रादि में। स्राकार से परे सकार को हकार होकर विदृत्ति हो जाती है यदि उससे परे स्वर दर्स या घोप हो। जैसे—'वाला स्रायान्ति, बाला गताः' स्रादि में। इकारादि स्वरों से परे स को रेफ हो जाता है यदि उससे परे कोई स्वर या घोप वर्मा हों। जैसे—हिरस्यं, हिर्गतः, भानुर्यं, भानुर्गतः, उच्चैर्यं, नीचैर्गतः स्रादि में। स्वर वर्गों से परे रेफ स्रौर सकार को स्रघोप वर्मा परे होने पर उस स्रघोप वर्मा के स्थानवाला उप्न वर्गा हो जाता है। जैसे—शिव्रक्षकरोति, हिरिञ्चनोति, भानुण्टीकते, शनैस्तन्वते, उच्चै ५ पठित स्रादि में। इस प्रकार के स्रादेशविकारों में वर्गागुण्टीकते, शनैस्तन्वते, उच्चै ५ पठित स्रादि में। इस प्रकार के स्रादेशविकारों में वर्गागुण्टीकते, शनैस्तन्वते, उच्चै ५ पठित स्रादि में। इस प्रकार के स्रादेशविकारों में वर्गागुण्टीकते, हो जाते है, या उनका विपर्यय हो जाता है।

# ५ प्रकृतिभाव

जिसका स्वरूप ही प्रदिशत करना अभीष्ट है वह प्रकृष्टतया गृहीत होने से प्रगुह्य कहलाता है। वहाँ विकार के कारण के होने पर भी प्रगृहीत होने से उस स्वर की स्वरूप से प्रच्युति नहीं होती अर्थात् उसमें कोई विकार नहीं होता। जैसे ईकारान्त. ऊकारान्त व एकारान्त द्विवचन, ईपदर्थक व अवधिक्षर्थ वाले

ग्राकार को छोड़कर शेष स्वर, तथा ग्रोकारान्त निपात दिगृह्य होते हैं। इनंके क्रमश:-हरी एतौ, विष्णू इमौ, द्रव्ये इमे, ग्र, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ग्रो, ऐ, ग्रहो ईशाः उदाहरण हैं। प्रकृतिभाव विवक्षाधीन होता है।

इति श्रीविद्यावाचस्पति-श्रीमधुसूदनशर्मेप्रणीत पथ्यास्वस्तिग्रन्य में सन्धिपरिष्कार-नामक पञ्चम प्रपाठ की हिन्दीन्याख्या समाप्त ।











